# अध्याद्धवर् बाहुबली

लक्ष्मीचन्द्र जेन

भारतीय ज्ञानपीठ की **भोर से** सादर भेट



भारतीय ज्ञानपीठ प्रकासन

लोकोदय ग्रन्थमाला : ग्रन्थांक 406 सम्पादक एवं वियोजक लक्ष्मीचन्द्र जैन जसवीधा



अन्तर्द्वेन्द्वों के पार : गोम्मटेश्वर बाहुबली (इतिहास : लित साहित्य) लक्ष्मीचन्द्व जैन

#### प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ की/45-47 कनॉट जेस, नयी दिस्सी-110001 प्रथम संस्करण: 1979 मृत्य: 25 रुपये

ANTARDVANDVON KE PAAR: GOMMATESHVAR BAHUBALI (History: Belles Lettres) by LAKSHMI CHANDRA JAIN



BHARATIYA JNANPITH B/45-47 Connaught Place NEW DELHI-110001

First Edition: 1979 Price Rs. 25.00

मृद्रक शब्दशिल्पी नवीन माहदरा, दिल्ली-110032

# आशीर्वंचन

सदा से हमारा यह विश्वास रहा है कि विश्व के धर्मों में एकता के कुछ सबल सूत्र विद्यमान हैं, जिनकी ओर मनीषियों का अपेक्षित व्यान नहीं गया है। इन सूत्रों के अनुसन्धान से विश्व की बहुरंगी संस्कृतियों और घर्मों की अनेकता में एकता के सोपान-पथ का सृजन किया जा सकता है। आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव का व्यक्तित्व एक ऐसी आधारशिला है, जिसके ऊपर विश्व के समस्त धर्मों का एक सर्वमान्य प्रासाद खड़ा किया जा सकता है।

प्रायः समस्त घर्मों में आदिदेव ऋषभनाथ का विभिन्न नामों से स्मरण किया गया है। उनके इतिवृत्त के चित्र में भरत-बाहुबली के रंगों से पूर्णता आई है। भरत और बाहुबली दोनों महामानव थे। दोनों के चरित्र स्वतन्त्र हैं, किन्तु दोनों परस्पर पूरक भी हैं। बाहुबली का चरित्र बहुरंगी है और उसका प्रत्येक रंग चटक-दार है। उनकी महानता आकाश की ऊँचाइयों को छूती है। उनके जीवन के हर मोड़ पर एक नया कीर्तिमान स्थापित होता चलता है।

वे इस युग के प्रथम कामदेव (जिलोकसुन्दर) थे, अतः गोम्मटेश्वर कहलाते थे। सुन्दर थे, सौम्य थे, साथ ही अप्रतिम बली थे। इसलिए वे बाहुबली कहलाते थे। वे अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति सदा सजग रहते थे। अधिकारों की रक्षा करने का साहस और सामध्यें भी थी, किन्तु कर्ले ध्यों के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित थे। भरत दिग्विजय कर सावंभीम सम्राट् का विख्य प्राप्त करना चाहते थे। बाहुबली का स्वतन्त्र अस्तित्व इसमें बाधक बन रहा था। प्रश्न राज्य-लिप्सा का न रहकर धासनतन्त्र की निर्वाध सत्ता का बन गया था। बाहुबली के मन में भरत की अवकार के भाव नहीं थे, किन्तु पिता से प्राप्त राज्य का उपभोग और उसकी सुरक्षा उनका अधिकार था। उस विधिकार की रक्षा करना ही अब उनका कर्लब्य बन गया था। दोनों के अपने वृद्धिकोण थे, दोनों को ही अपने पक्ष के और क्रिय का आग्रह था। इस वाग्रह ने युद्ध के अतिरिक्त सभी मार्ग अवस्त्र कर दिये। एक सार्वभीम वक्ष-वर्ती सम्राट् के साथ एक नगर के साधारण राजा का युद्ध करने का यह दुस्साहस मले ही रहा हो, किन्तु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी स्वतन्त्रता की

रक्षा करने के लिए प्राणोत्सर्ग तक करने का यह प्रथम उदाहरण था।

बुद्धिसागर आदि मन्त्रियों के बुद्धि-कौशल से हिंसक और संहारक युद्ध की विभीषिका टल गई। दोनों भाईयों के लिए दृष्टि-युद्ध, जल-युद्ध और मल्ल-युद्ध—ये तीन युद्ध निर्धारित हुए और इन युद्धों के परिणाम पर ही हार-जीत का निर्णय हुआ। विश्व-इतिहास में सम्भवतः ऐसे निर्णायक अहिंसक युद्ध का दृष्टान्त अन्यत्र नहीं मिलता। इसे हम विश्व में प्रथम अहिंसक युद्ध कह सकते हैं।

उस क्षणं बाहुबली के मन में अधिकार ही कर्त्तंब्य बन गया था। उन्होंने दृष्टियुद्ध और जल-युद्ध में विजय प्राप्त करली थी, कितु मल्ल-युद्ध शेष था। वह बन्तिम
और निर्णायक युद्ध था। दोनों भ्राताओं में मल्ल-युद्ध हुआ। दोनों ही मल्ल-विद्या
के मैंजे हुए खिलाड़ी थे। बाहुबली भरत पर छाते गए, उन्होंने फुर्ती से भरत को
दोनों हाथों से उठा लिया। चाहते तो जमीन पर दे मारते, किन्तु नहीं, उन्होंने
धीरे से भरत को उतारा और विनय से उच्च आसन पर खड़ा कर दिया। इस
प्रकार उन्होंने अपने कर्त्तंब्य का पालन किया। अब कर्त्तंब्य ही उनके लिए अधिकार बन गया।

भरत चक्रवर्ती थे। तीनों युद्धों में पराजय उनका सार्वजनिक अपमान था। सत्ता की रक्षा करना शासन का बिन्नकार है, औचित्य का विवेक उसमें बाधक नहीं बनता। वहाँ अधिकार की रक्षा करना ही कर्तव्य है। इसी भावनावश भरत ने बाहुवली के ऊपर चक्र चला दिया। बाहुबली के तन को तो चोट नहीं लगी, पर मन को चोट पहुँची। जनता ने भरत के इस कृत्य की निन्दा की, क्योंकि उसने एक चक्रवर्ती के अधिकार की दृष्टि से नहीं, सामान्य जन के कर्तव्य की दृष्टि से इस घटना को लिया।

बाहुबली इस घटना से बेहद खिल्न हो गये। खिल्नता की तीव्रता ने उनके मन में वैराग्य भर दिया। जमीन, राज्य, भरत — सभी से कब उन्हें कोई मोह नहीं रहा, वे श्रमण मुनि बन गए। खड़े होकर निर्जन स्थान में अत्यन्त कठोर तय करने लगे, ऐसा तप जो कभी किसी ने नहीं किया। एक वर्ष बीत गया इसी अवस्था में, किन्तु केवलज्ञान (परम ज्ञान) नहीं हुआ। खिल्नता की रेख कि राज्य तो शोड़ दिया, किन्तु दो पैर तो अभी भरत की भूमि पर ही खड़े हैं। भरत ने आकर सरल भाव से, विनयसे, क्षमा माँगी तो बाहुबली को उसी क्षण केवलज्ञान हो गया। बाहुबली के मुनि बनने के समय भी भरत ने क्षमा माँगी थी, किन्तु तब बाहुबली के मन में खिल्नता का ज्वारभाटा उमड़-घुमड़ रहा था। धीरे-धीरे खिल्नता का वेग कम होता गया। अब तो खिल्नता की रेख माल बाकी थी, भरत द्वारा क्षमा माँगने पर वह भी मिट गई।

बाहुबली सर्वेज्ञ, सर्वेदशीं हो गए। वे कुछ ही वर्ष बाद शेष कर्मों का नाश करके मुक्त हो गए। वे इस काल में सर्वेप्रथम मुक्त हुए। बाहुबली की यह घटना जैन समाज में जानी-पहचानी है! किन्तु इस घटना का मनोवैद्यानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण कभी नहीं हो पाया। उन्हीं गोम्मटेक्टर बाहुबली की 57 फुट उन्होंग विश्लोष आकार की एक अद्मृत लावण्यमयी मूर्ति अवण्येलगोल में विगत 1000 वर्षों से विराजमान है। उस मूर्ति के कारण ही यह स्थान जगद्विख्यात तीर्थ और लक्ष-लक्ष जनों की श्रद्धा का केन्द्र पावन तीर्थ बन गया है। किन्तु इस प्रस्तर मूर्ति और लेक्ष का पुरातान्तिक, कलात्मक, ऐतिहासिक, एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कभी विश्लेषण नहीं किया गया।

धर्मानुगामी श्री लक्ष्मीचन्द्रजी साहित्य-जगत् में सुपरिचित हैं। लेखनी पर उनको अधिकार प्राप्त है। उनके लिखने की शैली कथ्य के रहस्य की परतें उतारती हुई प्रतीत होती है। उनकी शब्द-संयोजना में कला परिलक्षित होती है। सन् 1981 में होने वाले गोम्मटेश्वर बाहुबली के सहस्राब्द महामहोत्सव के उपलक्ष्य में श्री लक्ष्मीचन्द्र ने प्रस्तुत अनुसन्धानपूर्ण पुस्तक 'अन्तर्बन्हों के पार: गोम्मटेश्वर बाहुबली' अत्यन्त रोचक और विश्लेषणात्मक भौली में लिखी है। इससे मूर्ति और क्षेत्र दोनों के सम्बन्ध में अनेक नवीन ज्ञातव्य रहस्यों पर प्रकाश पड़ा है। इस कृति के लिए विद्वान् लेखक साधुवादाई हैं।

शुभाशीर्वाद ।

अजमेर 10-4-79

- एकाना ये विधानन्द

## स्वस्ति-वाक्

मगवान योम्मटेश्वर मूर्तिप्रतिष्ठा-सहस्राब्दि-महोत्सव के उपलक्ष्य में क्षेत्र के पौराणिक, ऐतिहासिक एवं सामयिक परिस्थिति की चलचित्र के माध्यम से प्रचार करने के लिए 'अन्तर्हृंग्हों के पार: गोम्मटेश्वर बाहुवली' का प्रस्तुतिकरण आपका एक महान कार्य बन गया है। आपके द्वारा लिखित इस कृति को हमने आद्योपान्त पढा। विषय सामग्री पुरातन होने पर भी संकलन की कुशलता ग्रीर प्रस्तुतिकरण की क्षमता अनोखी है।

आपने इस ग्रन्थ में श्रवणबेलगोल के बारे में कई दृष्टिकोणों से खोजपूर्ण अध्ययन के द्वारा सरल, सुबोध भाषा में, नवीनतम शैली में इस क्षेत्र के इतिहास को प्रस्तुत किया है। मुझे इस विषय का हवं है। निस्सन्देह इस क्षेत्र के इतिहास को जिस खूबी से आपने प्रस्तुत किया है, उस तरह आज तक किसी ने भी प्रस्तुत नहीं किया।

अध्यायों के वर्गीकरण की कमबद्धता और शीर्षक पाठकों के लिए अत्यन्त आकर्षक सिद्ध होंगे।

शिलालेखों के अध्ययन के लिए चार काल्पनिक पात्रों के एक दल को आपने चितित किया है, वह अपूर्व परिकल्पना है। इसे हम आपके अनोखे चिन्तन की अभिक्यक्ति मानते हैं, जिसे पढ़कर हमें इतना हर्ष हुआ कि मानो वे चारों चन्द्रिगिरि पर संभाषण करते दिखाई दे रहे हैं।

परिशिष्टों का संकलन भी एक अभूतपूर्व कार्य हुआ है।

--- भट्टारक भी चावकीर्त स्वामी, अवजवेल्योल

#### प्रस्थापना

इतिहास की दृष्टि मूलतः घटनाओं पर जाती है। जो घटित हो गया बही परम्परा से जानकर और मानकर कि यह 'इति-ह-आस'—'यह ऐसा हुआ'—लिपिबंद्ध कर दिया गया। जाज इतिहास की यह दृष्टि विकसित होकर घटनाओं की पृष्ठभूमि का भी आकलन करती है। घटनाएँ जिनके व्यक्तित्व और इतिह्व पर केन्द्रित होती हैं उनके आचार-विचार और उनकी प्रेरक भावनाओं के उत्स की खोज करती हैं। तब व्यक्तियों का परिवेश और उनका मनोजगत् इतिहास के अंग बन जाते हैं। इस प्रकार इतिहास रोमांचक हो जाता है, 'रोमांस' बन जाता है। वास्तव में हमारा प्राचीन पुराणकार इसी प्रकार के इतिहास का सर्जंक है। इसी प्रकार के आधार पर जब कोई किव महाकाव्य की रचना करता है तो उसकी कल्पना के पंख प्रसार पाकर इन्द्रधनुषी रंगों से रंजित हो जाते हैं। किव और साहित्यकार के मन में जब इन रंगों की छटा बस जाती है तो वह मूल वस्तु के मार-तत्व को रंगों का संस्पर्श देकर कहानी, उपन्यास और नाटक लिखता है। कोरे तथ्य तब प्रीतिकर और प्रतीतिकर सत्य बन जाते हैं। अतीत के विषय में अन्त: अनुभृति प्रमाण बन जाती है।

प्रत्येक बतीत से वर्तमान उपजता है, और प्रत्येक वर्तमान भविष्य का सर्जक है। इतिहास का यह चक्र काल की ध्रुवता की धुरी पर वूमता है। दर्शन की भाषा में सत् के अस्तित्व अर्थात् 'सत्य' का यह उत्पाद-स्यय-ध्रौब्य-मय रूप है।

अतीत के किस काल-खण्ड के छोर पर प्रारम्भ हुआ होगा वह ध्रुव जिसके चौदहवें मनु या कुलकर नामिराय थे ? स्वयं नाभिराय के पुत्र, प्रथम तीर्थं कर आदिनाथ, युग-प्रणेता पुराण-पुरुष हैं। उनके छोटे पुत्र बाहुबली की कथा इतिहास के सैकड़ों-हजारों युगों को पार करती हुई, और उत्तर-दक्षिण के भूमि-खण्डों के प्राचीरों को लांचती हुई, एक दिन आ पहुँची दक्षिण कर्नाटक के कत्मबप्पु (कटचप्र) पर्वत के मनोरम शिखर पर, एक विद्यालकाय प्रस्तर-प्रतिमा के रूप में जिसकी मुख-छवि घाटी के कल्याणी तीर्थ, धवल सरोवर (बेसगोल) में प्रति-विमिन्त हो गई।

जाज से एक हजार वर्ष पहले कर्नाटक के महाप्रतापी, महाबलाधिप 'सस्य युधिष्ठिर' चामुण्डराय ने गोम्मटेहवर बाहुबली की इस मूर्ति की स्थापना अपने गुरु नेमिचन्द्र सिद्धान्त कक्रवर्ती के सान्निध्य में की। प्रतिष्ठापना का सहलाब्वि महोत्सव हम।री पीढ़ी सन् 1981 के प्रारम्भ में श्रवणबेल्गोल में मना रही है— तिथि और लग्न शोध कर। इस प्रकार हमारा आधुनिकतम काल जुड़ जाता है जीवन्त इतिहास के प्राचीनतम पौराणिक काल से। अनादि-काल से जीवन-मरण और आवागमन के चक्रवात में हमने मानव के और भी अनेक अम्युद्य देखे होंगे, इतिहास-निर्माण के हम सहभागी बने होंगे, किन्तु पूर्वभव का बह सब हमें पता नहीं, याद नहीं। सौभाग्य का यह क्षण तो हमारे अपने गुग की आपबीती बन रहा है। इसके स्वागत में हमने पलक-पौवड़े विछा दिए हैं।

सहस्राब्दि समारोह के अवतरण के लिए, उसके पद-निक्षेप के लिए, भावनाओं की अनेक-अनेक रंग-बिरंगी अल्पनाएँ रची जा रही हैं। इन अल्पनाओं के सर्जक, कमंठ नेता श्री माहू शान्तिप्रसादजी हमारे बीच नहीं रहे किन्तु धमंगुरु उपाध्याय (अब एलाचायं) श्री विद्यानन्दजी महाराज और श्रवणबेल्गोल के अत्यन्त निष्ठावान् और कियाशील भट्टारक श्री चारुकीर्तिजी स्वामी के साथ विचार-विमशं करके जिन योजनाओं का सूत्रपात वह कर गए, वे हमारी प्रेरणा-स्रोत बन गईं। संयोग ऐसा बना कि भारतीय ज्ञानपीठ के वर्तमान अध्यक्ष श्री साहू ध्येयांसप्रसाद जैन ने उन अल्पनाओं के दायित्व-विभाजन में एक कूची मेरे हाथ में थमा दी और कहा कि भगवान बाहुबली की कथा के रूप में एक अल्पना की संरचना में करूँ। उनकी भावना रही है कि यह कथा ऐसी श्रीली में लिखी जाए कि भगवान बाहुबली के रोमांचकारी जीवन के विभिन्त आयाम सहजता के साथ उभर कर था जायें और आज के पाठक को आकृष्ट कर सकों। काश, ऐसी श्रीली मैं प्राप्त कर पाता!

लेकिन, शैली ही एक ऐसी वस्तु है जो माँगी नहीं जा सकती। वह तो लेखक की निजता की अभिव्यक्ति है। लेखक में निजता और विशिष्टता है तो है, नहीं तो नहीं है, या फिर जितनी भी है। अतः अपने निजस्व को ही पायेय बनाकर मैं बल पड़ा। इस कथा का पूरा विस्तार आबाय जिनसेन कृत आदिपुराण में उपलब्ध है—इतना व्यापक विस्तार कि संभाल पाना कठिन है। प्रतिभा के वरदान ने तपस्वी आचाय जिनसेन के काव्य-कौशल को चमस्कारी बना दिया है। मैंने विनम्न भाव से आचाय जिनसेन की कृति को कथा-भाग के सृजन का आधार बनाकर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक संकित्त ढाँचा बना लिया था। फिर पाया कि आदिनाथ-भरत-बाहुबली की कथा के अन्य कीत भी हैं, विशेषकर कन्नड़ साहित्य की कृतिया। बाहुबली के मनोभावों के पल्लबन में मैं इन कृतियों से उपकृत हुआ हूं।

बाहुबली-बाड्यान तो इस कृति का एक पक्ष है—पौराणिक पक्ष । किन्तु श्रवणबेल्गोल में भगवान बाहुबली की मूर्ति को शीर्षस्य करनेवाला पर्वत विश्य-गिरि, और इस मूर्ति के निर्माण की संभावना को उद्दाटित करने वाला पर्वत विश्य-गिरि, और इस मूर्ति के निर्माण की संभावना को उद्दाटित करने वाला पर्वत चन्द्रगिरि—पौराणिक आख्यान को उस काललण्ड से जोड़ते हैं जिसे इतिहासकार भारतीय इतिहास के विधिवत् आकलन का प्रामाणिक प्रस्थान-बिन्दु मानते हैं। वह बिन्दु है, भारत के एकछत्र साम्राज्य के विधायक सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य का काल और कूटनीति के सिद्धान्तों के विचक्षण प्रतिपादक आखार्य चाणक्य का सहवर्ती समय। चन्द्रगुप्त मौर्य, मुनिवत धारण करने के उपरान्त, आचार्य भवनाहु के नेतृत्व में उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले सहस्त्रों मुनियों के संघ में सिम्मिलित हो गए। श्रवणबेल्गोल का 'चन्द्रगिरि पर्वत' और पर्वत पर का मन्दिर 'चन्द्रगुप्त बसदि' आपने नाम की सार्थकता को इन्ही चन्द्रगुप्त मौर्य के अस्तित्व में प्रतिफलित पाते हैं।

इस प्रमाण की आधार-शिला छठी-सातवीं शताब्दी का वह लेख भी हैं जो चन्द्रगिरि पर्वत पर निर्मित पार्श्वनाथ बसदि (मन्दिर) के दक्षिण की ओर वाली शिला पर अंकित है। इस शिलालेख की महत्ता को देखते हुए मैंने आवश्यक समझा कि पाठक इसकी शब्दावली, इसके अर्थ और इसके भाव को हृदयंगम करें। इस उद्देश्य की सिद्ध के लिए मैंने जो साहित्यिक विधा अपनायी है, वह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें वार्तालाप, नाटकीय उत्कण्ठा, विवेचन और किता का सम्पुट प्रतिलक्षित है। श्रवणबेल्गोल के शिलालेखों के अध्ययन से प्राप्त तच्य और निष्कर्ष मैंने सम्बन्धित दो अध्यायों में इसी श्रीली में गूँथे हैं। मेरा विश्वास है, इतिहास के अध्येता इन शिलालेखों की सामग्री को आधार बनाकर शोध-लोज करेंगे जिससे अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक, साहित्यिक और भाषा-शास्त्रीय तथ्य उद्धाटित होंगे। इसी दृष्टि से इस पुस्तक में मैंने अनेक परिशिष्ट नियोजित किये हैं और प्रत्येक विषय से सम्बन्धित शिलालेखों का सन्दर्भ दिया है। भट्टारक श्री चार्स्कीत स्वामीजी ने इन परिशिष्टों के महत्त्व को मान दिया है।

अभी तक की खोजों के अनुसार अवणवेल्गोल और उस के अंचल में लगजग 575 शिलालेख उपलब्ध हैं। पहली बार सन् 1889 में 144 शिलालेखों के संब्रह का सम्पादन मैसूर पुरातत्व विभाग के तत्कालीन अधिकारी लेकिस राइस ने किया या। 34 वर्ष बाद, सन् 1923 में जो नया संस्करण प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता और संस्कृत-कन्नड के प्रकाण्ड विद्वान नर्रसिहाचार ने सम्पादित किया उसके शिलालेखों की संख्या 500 तक पहुँच गई। श्री नर्रसिहाचार की प्रतिभा, समता, दूरविश्वता, श्रम और अध्ययन की ज्यापकता का ध्यान करता हूँ तो श्रद्धानत हो जाता हूँ। पं नायरामजी प्रेमी की प्रेरणा के बाद की श्रास्त्रक जीव के स्वा 1020 के सम

शिलालेखों का देवनागरी लिपि में लिप्यन्तरण करके महत्त्वपूर्ण भूमिका के साथ इन्हें माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला में प्रकाशित कराया। कतिपय श्विलालेखों के तथ्य का सार भी दिया।

नर्रासहाचार की कृति का तीसरा अंग्रेजी संस्करण सन् 1971 में इन्स्टीट्यूट ऑफ कन्नड स्टडीज, मैसूर, ने प्रकाशित किया है जिसमें 573 विकालेख संग्रहीत हैं। शिलालेखों के क्रमांक के लिए तथा उसके पाठ और अर्थ को समझने के लिए वैंने इसी संस्करण को आधार बनाया है। शिलालेख क्रमांक 1 में जिन भड़बाहु स्वामी और उनके शिष्य (चन्द्रगुप्त) का उल्लेख है, इस सम्बन्ध में मैंने नर्रासहाचार के तकों और प्रमाणों को साक्ष्य माना है। यह मैं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में तर्क-वितर्क आज भी चल रहे हैं। किन्तु जो ठीस प्रमाण सामने हैं उन्हें नकारने की तुक मेरी समझ में नहीं आई।

वस्तुतः पुस्तक में बाहुबली-आख्यान का पौराणिक युग, श्रुतकेवली भद्रबाहु, चाणक्य और चन्द्रगुप्त मौर्य का ऐतिहासिक काल, छठी-सातवीं शताब्दी से लेकर सौ-दो सौ साल पहले तक के श्रवणबेल्गोल के शिलालेखों का समय — सब संकेन्द्रित होते हैं, चामुण्डराय द्वारा स्थापित गोम्मटेदवर मूर्ति की प्रतिष्ठापना के मंगलोत्सव की कथा पर। पौराणिक युग के आख्यान के समान यह कथा भी बड़ी रोचक है। मैंने विविध अनुश्रुतियों को भी इस कथा में समाहित कर लिया है। कन्नड साहित्य की पुगनी-नयी अनेक प्रकाशित कृतियों द्वारा कथा के ये तथ्य समिथत हैं।

इस कृति का प्रणयन समग्र रूप से यदि किसी प्रेरणा-स्रोत को समर्पित किया जा सकता है तो भगवान बाहुबली गोम्मटेश्वर के उपरान्त, सौहाई, स्नेह और सज्जनता की मूर्ति श्री साह श्रेयांसप्रसादजी को। पुस्तक लिख मैं रहा था, किन्तु साथ-साथ वह इसके सृजन की प्रगति को आँकते जाते थे। उनके अनुचिन्तन का केन्द्र बन गए थे कृति में विणत कथा सूत्रों के विविध आयाम। जब मैंने पुस्तक के दो अध्याय लिख लिये तो साहूजी ने एक अन्तरंग गोष्ठी आयोजित की। बन्धुवर अध्यकुमारजी और भाई नेमीचन्दजी तो साथ बैठे ही, हमें विशेष उत्साह मिला भूतपूर्व संसद-सदस्य श्री गंगाशरणिंसह की उपस्थिति से जिन्होंने राष्ट्रभाषा के क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के अनेक सिक्य सम्पर्क-सूत्र स्थापित किये हैं। सबने मूल्यवान सुझाव दिये और कृतित्व की सराहना द्वारा प्रोत्साहित किया। पौराणिक आख्यान, सैद्धांतिक मान्यताएँ, ऐतिहासिक परिदर्शन, शिलालेखीय अध्ययन, गवेषणात्मक तथ्यों का समाहार, अनेक भाषाओं में उपलब्ध पूर्ववर्ती कियों-लेखकों के अपने-अपने दृष्टिकोण और भावात्मक पल्लबन की विविधता—इस सबके बीच तारतम्य बैठाते हुए किसी सृजन की 'नया' बनाना दुर्गम को पार करना है।

पाण्डुलिपि का प्रारंशिक रूप तैयार होते ही मैंने इसे सिद्धान्ताधार्य पं० कैलाश-चन्द्रजी, डा० क्योतिप्रसाद जैन, श्री नीरज जैन को भेजा। सबने बहुत इत्साह

#### से पड़ा और सुझाव दिये। सबके प्रति मेरी विनम्न कृतज्ञता।

मारतीय जानपीठ के साम्ययों ने भरपूर सहयोग दिया। पुस्तक का शीर्षक क्या हो इसके विषय में सबसे अधिक विन्तन किया श्री साह श्रेयांसप्रसादजी ने। क्या के मनोवैज्ञानिक पक्ष को उभारने वाले शीर्षक की कल्पनाएँ उन्होंने कीं और उनका मन टिका चामुण्डराय द्वारा आयोजित गोम्मटेश्वर के प्रथम अभिषेक को सार्थक बनाने वाली अकिंचन बुढ़िया गुल्लिका-अज्जो पर। बाहुबली तो सबके हैं, और सबका, जन-जन का, प्रतिनिधित्व करने वाली है अज्जी (दावी-मां) गुल्लिका। ज्ञानपीठ में हम लोगों ने—जगदीशजी, विमलप्रकाशजी, अमरजी, गुलाबचन्द्रजी और मैंने अलग-अलग शीर्षक सूचियाँ बनाई, और धीरे धीरे प्रत्येक शीर्षक को अस्वीकारते गये क्योंकि पूरी बात को, बात के विविध आयामों को, समेटने में शीर्षक लम्बे हुए चले जा रहे थे। समझ लीजिये कि ये सारे शीर्षक इस कृति के नगीने में प्रतिबिध्वत हैं—'अन्तईन्द्र', 'मँवर-जाल', 'मंवरों के पार', 'संतरण और संतीर्थ', 'गुल्लिकायज्जी के विश्व-वन्छ भगवान्' 'परमचेता बाहुबली' आदि-आदि। जो भी भाव वर्तमान शीर्षक में नहीं आ पाये, यहाँ लिख दिये हैं।

प्रत्येक विषय से संदर्भित शिलालेखों का ठीक ठीक क्रमांक देना बड़े क्षमेले का काम निकला। प्राक्तन विचक्षण श्री नरींसहाचार ने दो संस्करण प्रकाशित किये, दोनों में बहुत से शिलालेख-क्रमांक भिन्न-भिन्न हो गए। डा० हीरालालजी ने हिन्दी में शिलालेख उढ़्त किये तो साथ-साथ दो क्रमांक दिये। किन्तु अब जब 'एपीग्राफिया कर्नाटिका' का तीसरा नया संस्करण प्रकाशित हुआ तो क्रमांक पुनः बदल गए। अन्तिम परिशिष्ट को छोड़कर बाकी सभी स्थलों पर मैंने इसी नये संस्करण के क्रमांक उढ़त किये हैं, क्योंकि अब अंग्रेजी का यही संस्करण उपलब्ध है। कठिनाई यह है कि इसमें बहुत से शिलालेख कन्नड लिपि में हैं, या फिर रोमन लिपि में। अवणबेल्गोल के समग्र शिलालेखों का एक हिन्दी संस्करण अपेक्षित है। डा० हीरालालजी वाला अप्रतिम संस्करण बिलकुल ही अप्राप्य है।

पूज्य ऐलाचार्यं विद्यानन्दजी महाराज ने 'आशीर्वाद' के रूप में जो सारगींभत मूमिका लिख दी है, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञतापूर्वक प्रणत हूँ। श्रवण-बेल्गोल की तीर्ययात्रा में श्रद्धेय भट्टारक श्री चार्रकीर्ति स्वामीजी ने तथ्यों के संकलन में और फिर पाण्डुलिपि के संशोधन में जो सहायता की वह कृतज्ञता की खब्दाबलि में सीमित नहीं की जा सकती। मूडबिद्री मठ के युवा और तेजस्वी मट्टारक पण्डिताचार्य श्री चार्रकीर्ति पी० स्वामीजी ने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि के प्रारम्भिक बंशों को तत्मयता से सुना और महत्त्वपूर्ण सुन्नाव दिये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्दजी नवयुगीन सांस्कृतिक जागरण के प्रेरणा-स्रोत हैं। उसकी धारा को प्रवहमान करने वाले बाज तीन तरुण भट्टारक (श्रवणबेल्योल, मूडबिद्री और हुम्मच के) धर्म-साधना के क्षेत्रों में क्रियाशील हैं।

उन्होंने सांस्कृतिक उन्नयन के लिए देश को ही नहीं, विदेशों को भी अपना कार्य-क्षेत्र बनाया। भविष्य के प्रति उन्होंने हमें अधिक आशान्त्रित किया है कि इन क्षेत्रों का सांस्कृतिक वैभव अपनी समस्त ऊर्जा के साथ प्रवृद्ध होगा।

भारतीय ज्ञानपीठ की परम्पराओं के निर्वाह और प्रगति के प्रति सदा सचेष्ट श्री साहू अशोककुमार जैन, मैनेजिंग ट्रस्टी, के प्रति आभारी हूँ कि उनकी प्रीति-कर सदाशयता के कारण यह सुजनात्मक प्रयास सम्भव हुआ।

ज्ञानपीठ में डा॰ गुलाबचन्द्र जैन ने शिलालेखों का कमांक ठीक-ठीक बनाने में बहुत परिश्रम किया है। मुद्रण का दायित्व भी उन्हीं ने संभाला है। विषयगत पूर्वापर सम्बन्ध जींचा है। श्री गोपीलाल अमर ने जब जिस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा हुई प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत किया। दोनों का साधुवाद!

श्रवणबेल्गोल की स्थापत्य एवं कला-सम्पदा इतनी समृद्ध है कि इसे आधार बनाकर अनेक विधा-वर्गों के चित्र-सम्पुट (एल्बम) तैयार किये जा सकते हैं। जैन कला की विविधता, विधालता, भव्यता और विकासोन्मुखता की ओर भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापकों—स्व० श्री शान्तिप्रसादजी और उनकी सहर्धामणी स्व० श्रीमती रमा जैन का ध्यान सदा आकृष्ट रहा है। यही कारण है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 'जैन कला और स्थापत्य' शीर्षक से हिन्दी तथा अंग्रेजी में तीन-तीन खण्ड प्रकाशित हुए हैं जिनका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समादर हुआ है।

इस पुस्तक में हम अत्यन्त सीमित संख्या में चित्र दे पाये हैं। इनके लिए हम भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ हैं। परिच्छद के लिए चित्र श्री हरिश्चन्द्र जैन से साभार प्राप्त हुआ।

ऐसे कठिन लेखन के निर्वाह में तथ्यों की जो नयी घरती गोड़नी पड़ी है, उसमें हाथ चूक जाना या असावधानी के कारण विपर्यय हो जाना सम्भव है। उदारचेता विद्वान क्षमा करेंगे और मार्ग-दर्शन देंगे।

निर्वाण महोत्सव पर 'वर्धमान रूपायन' के भैली-शिल्प की सर्जिका सहधिमणी कुन्था जैन का उल्लेख करना वैसा ही है जैसे अपने हस्ताक्षर करना। मूर्ति प्रतिष्ठा-पना के सहस्राब्दि महोत्सव पर यह श्रद्धा-सुमन सम्भव हो पाया, यह हम दम्पती का सीभाग्य है।

क्षमापर्वे 7 सितम्बर, 1979

लक्ष्मीचन्द्र जैन

# अनुक्रम

| आशीर्वचन : एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्दजी महाराज<br>स्वस्ति-वाक् : भट्टारक श्री चारकीर्ति स्वामी, श्रवणबेल्गोल<br>प्रस्थापना : लेखकीय |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. मानव-सभ्यता के आदिकालीन चरण                                                                                                        | 1  |
| 1. कुलकरों की भोगभूमि से तीर्थंकर आदिनाथ की कर्मभूमि तक                                                                               |    |
| 2. भरत चक्रवर्ती का साम्राज्य-विस्तार                                                                                                 |    |
| <ol> <li>भरत सम्राट्: एक अनासक्त योगी</li> </ol>                                                                                      |    |
| 2. पुरा-कथा की इतिहास-यात्राः 'उत्तरापथात् दक्षिणापथम्'                                                                               | 27 |
| 1. चन्द्रमुप्त मौर्य का उदय                                                                                                           |    |
| 2. संस्कृति के शिलापट पर इतिहास की आत्मकथा                                                                                            |    |
| <ol> <li>जैन संस्कृति की सार्वभौमिकता के संवाहक : आचार्य भद्रबाहु</li> </ol>                                                          |    |
| 3. धर्मचक की घुरी पर मूर्तिमती दिगम्बर साधना की इतिहास-यात्रा                                                                         | 53 |
| 1. आचार्य भद्रवाहु का धर्मचक और दिगम्बरत्व की दिराटता                                                                                 |    |
| के विम्व बाहुवली                                                                                                                      |    |
| <ol> <li>श्रवणबेल्गोल में बाहुबली की मूर्ति-प्रतिष्ठापना</li> </ol>                                                                   |    |
| 4. श्रवणबेल्गोल के शिलालेख : ध्वनि और प्रतिध्वनि                                                                                      | 70 |
| <ol> <li>श्रवणबेल्गोल के शिलालेख : इतिहास और संस्कृति के संवाद-</li> </ol>                                                            |    |
| स्बर                                                                                                                                  |    |
| 5. श्रवणबेल्गोल : तीर्थवन्दना                                                                                                         | 3  |
| 1. स्मारक चतुष्टय                                                                                                                     |    |

| बाहुबली मूर्तियों की परम्परा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| महामस्तकाभिषेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115 |
| गोमटेस-थुदि (प्राकृत मूल) आचार्यं नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117 |
| गोम्मटेश्वर-स्तुति (हिन्दी काव्यानुवाद)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119 |
| परिशिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121 |
| <ol> <li>मूल संघ के निद गण और देशी गण का वंशवृक्ष</li> <li>समस्त शिलालेखों का स्थान और शताब्दी-कम से विश्लेषण</li> <li>शिलालेखों में उल्लिखित प्रमुख आचार्यों, मुनियों और पण्डितों की नामाविल</li> <li>शिलालेखों में राजवंश और समय</li> <li>शिलालेखों में महिलाएँ</li> <li>शिलालेखों में वर्णित उपाधियाँ</li> <li>शिलालेखों में शिल्पी और सहायक</li> </ol> |     |
| ा   श्लालका न शिल्पा आर सहायक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

8. जिलालेखों में वर्णित धर्मार्थ करों के नाम

## चित्र-सूची

1. तीर्थंकर ऋषभदेव, 2-3. चन्द्रगुप्त बसदि में जाली पर भद्रबाहु और चन्द्र-गुप्त के दक्षिण-विहार का अंकन, 4. कूष्माण्डिनी देवी, 5. त्यागद ब्रह्मदेव स्तम्भ, 6. विन्ध्यगिरि और कल्याणी सरोवर, 7. गोम्मटेश्वर बाहुबली, 8. गुल्लिकायज्जी, 9. चँवरधारी यक्ष, 10. पार्श्वनाथ बसदि के एक स्तम्भ-लेख का ऊपरी भाग, 11. गोम्मटेश्वर मूर्ति के निकट एक शिलालेख का ऊपरी भाग, 12. चन्द्रगिरि, 13. चन्द्रगिरि पर कतिपय देवालय, 14. चामुण्डराय बसदि, 15. पार्श्वनाथ बसदि, 16. भद्रबाहु के चरण-चिह्न, 17. सर्वाह्न यक्ष, 18. जिननाथपुर में शान्तिनाथ मन्दिर की बाह्यभित्ति का कला-वैभव।

खण्ड : एक

मानव-सभ्यता के आदिकालीन चरण

|   |   |  | • |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| · |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   | • |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

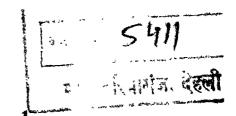

## कुलकरों की भोगभूमि से तीर्थंकर श्रादिनाथ की कर्मभूमि तक

11.

अनुपम है कथा भगवान बाहुबली की जो सइ कृति के नामक हैं, और जो प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के पुत्र थे। आदिनाथ को ऋषभदेव के नाम से वेदों और पुराणों में भी स्मरण किया गया है। इन्हीं आदिनाथ भगवान को कहा गया है महादेव, अहुँत् और रुद्र। ऋग्वेद का सुकत है:

> विधा बढ़ो वृत्रमो रोरवीति महोदेवो मर्ग्यान् माविवेश ··· (4, 58, 3)

इसका अभिप्राय इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है: 'सिधा बढ़:'तीन प्रकार से आबद्ध हैं ऋषभवेव---सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्बक्षारित्र की साधना से; 'रोरवीति''''उन्होंने ऊँचे स्वर में धर्म की घोषणा की और वह महान् देव के रूप में मनुष्यों में प्रकट हुए ।

मगवान बादिनाय कब हुए, सताब्दियों के इतिहास का आसोक वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। किन्तु प्राचीनतम प्रमाण यह कहते हैं कि मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था के आदिकाल में भगवान ऋषभ हुए। इसीलिए वह आदिनाय कहलाये। उनके आगमन से पहले मनुष्य ने कबीलों में या कुलों में रहना सीख लिया था। इन कबीलों के नेता 'कुलकरों' ने समाज को निर्भय बनाने, बदलती हुई परिस्थितियों में अपनी रक्षा करने का प्रारम्भिक ज्ञान दे दिया था।

लेकिन कुलकरों की परम्परा से पहले मानव-समाज जिस श्रवस्था में रहता था, पुरानी पोवियों में उसे 'मोगमूमि' कहा गया है। मनुष्यों की उत्पत्ति जोड़ों में होती थी। एक बालक और एक बालका एक साथ उत्पन्न होते और एक साथ साहस्य के रूप में जीवन-लीला समाप्त करते थे। पृथ्वी पर उसे बृक्षों से वे अपनी बावस्यकताओं की सभी वस्तुएँ पाते थे। को कल्पना मन में आती, प्रस्ती के वे पेड़ उसे पूरी कर देते। इसीलिए उन्हें 'कल्पवृक्ष' कहा बया है। ये कल्पवृक्ष वस प्रकार के होते थे-

- : जी कल्पवृक्ष रहते के लिए आश्रम देता या वह 'मृहांय' कहलाता या ।
- : जो साने के लिए आहार देता वह 'भोजनांग',
- : जो आसन और पात्र आदि देता वह 'पाझांग',
- : पहनने के लिए जो वस्त्र देता वह 'वस्त्रांग',
- : श्रृंगार के लिए भूषण प्रदान करनेवाला 'भूषणांग',
- : जिससे सूगन्धित फुलों की मालाएँ प्राप्त होतीं वह 'मालांग',
- : आनन्द के लिए सभी प्रकार के पेय देकर मस्त रखने वाला कल्पवृक्ष 'मद्यांग',
- : मनचाहा संगीत सनने की इच्छा जो पूरी करता वह 'तूबीव',
- : अंधेरे स्थानों में उजाला देने वाला 'ज्योतिरंग',
- : गर्मी और सर्दी की बाघाओं को दूर करने वाला कल्पवृक्ष कहलाता या 'तेजांग'।

इस प्रकार आदि मानव की इच्छाएँ सहज रूप से पूरी हो जाती थीं। भोग ही भोग की अवस्था थी उस भोगभूमि में। काम करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रकृति के साथ एकरसता थी, अपनेपन का सम्बन्ध था।

किन्तु समय स्थिर नहीं रहता। काल या समय, चक्र की तरह खूमता रहता है। काल चक्र का विभाजन पहिए के आरों की तरह से होता है। चक्र के उत्पर उठते हुए आरे 'उत्सिंपिणी' कहलाते हैं और नीचे उतरते आरे 'अवसींपिणी' कहलाते हैं। काल चक्र के छह आरे उत्सींपणी काल में सुख की अवस्था की ओर ऊँचे उठते हैं और फिर चक्र की दूसरी दिशां में घीरे-घीरे वही आरे अवसींपणी काल में सुख से दुख और दु:ख से दु:खतर अवस्थाओं की ओर नीचे उतरते हैं। इस प्रकार काल-चक्र के प्रत्येक दौर में छह आरे उपर उठते हैं और छह आरे नीचे उतरते हैं।

मानव समाज जब भोगभूमि का संपूर्ण सुख पूरी तम्मयता के साथ भोग रहा था, सुख-ही-सुख की उस जबस्था को 'सुषमा-सुषमा' कहा गया है। इसी चरम सुख की अवस्था के बाद कालचक के आरों का उतार आरम्म होता है। सुषमा-सुषमा काल की अवस्था के बाद चक्र का पहला आरा चूमा तो दूसरा आरा 'सुषमा' सामने आया। भोगभूमि का सुख अब दोहरा नहीं रहा, इकहरा हो गया। इसके बाद 'सुषमा-दुषमा' तीसरे आरे के उतार की स्थिति है। सुख के साथ दु:स की आयांका हो चली। इतना हो नहीं, इस मुन के मानव-समाज के समक्ष प्रकृति के नित नये परिवर्तनों के कारण कुछ प्रका-चिन्न उत्तरने लगे।

यह वह काल था जब कल्पवृक्षों में फल कम होने लगे, रस सूखने लगा; इसलिए मनुष्यों का शरीर उतना पुष्ट नहीं रहा। उनके मन में लोभ बाने लगा। अधिक पाने और संग्रह करने की इच्छा संबको सताने लगी। सामाजिक व्यवस्था की कोई रूप-रेखा बनी तक सामने नहीं थी।

## कुलकरों की समाज-व्यवस्था

यह समय या जब मानव-समाज को ऐसे निता की आवश्यकता हुई वो 'कुल' को संगास सके। इन नैताओं को 'कुलकर' कहा गया है। ये ही मनस्वी नेता 'मनु' कहानाये। करोड़ों क्यों के अन्तरास में, मन्यन्तरों में, होने वाले ऐसे चौचह मुसकर विनाये गये हैं। मनुष्य के जीवन में जैसे-जैसे वो बायाएँ आती गई, उस युग के कुलकरों ने उन समस्याओं का संगाधान किया। इन कुलकरों के जी नाम पुराकों में आते हैं वे उनके विकेश कृतित्व का बीध कराते हैं।

जब ज्योति देने वाले वृक्ष सूक्षने लगे और घरती पर प्रकाश कम होने लगा तो आकाश में स्थित सूरज और चाँद धीरे-धीरे प्रकट होने लगे। लोग भयंभीत हुए। पहले कुलकर 'प्रतिश्रुव' ने इन अयंभीत युगलों की बात सुनी, इनका रहस्य समझाया और इन्हें दिन और रात के भेद से परिचित कराया।

जब ज्योतिरंग वृक्षों का रहा-सहा प्रकाश भी जाता रहा तो तारों ने लोगों का ज्यान आकर्षित किया। तब दूसरे कुलकर 'सन्मति' ने तारों का झान कराया। इस प्रकार ज्योतिष का सामान्य ज्ञान प्रारम्भ हुआ। तीसरे कुलकर ने बताया कि वन के पशुओं में हिंसा उत्पन्न हो गयी है, इसलिए इन से किस प्रकार सावधान रहना चाहिए, किस प्रकार अपनी रक्षा करनी चाहिए। वह 'क्षेमंकर' कहलाये। कल्पवृक्षों की कमी के कारण जब मनुष्यों में झगड़ा होने लगा तो अगल कुलकर 'सीमकर' ने कल्पवृक्षों का सीमांकन कर दिया। बाद के कुलकर 'सीमंघर' द्वारा भूमि की सीमा नियत की गयी; 'विमलवाहन' ने पशुओं पर शासन करने की कला सिखायी। यह सात कुलकरों की कृतिल्ब-कथा है।

बाठर्ने कुलकर के समय में एक नयी बात हुई। इससे पहले माता-पिता अपनी युगल-सम्तान को जन्म देते ही अपनी देह छोड़ देते थे। वह नियम मंग हो गया। जीवित माता-पिता ने सन्तान को आंखों से देखा तो अयभीत हुए। तब 'चसुन्मान' कुलकर ने सन्तान को स्नेह से देखने और पालने-पोसने का भाव उत्तन्न किया। अवसे-अगले कुलकरों ने सन्तान की नामों से पहचानने की पढित बतायी, रीती सन्तान को प्यार से चुप कराने की विवि बतायी। सन्तान का प्यार से चुप कराने की विवि बतायी। सन्तान का मुख देखकर, हिंचत होकर, कुछ समय बाद ही माता-पिता का निचन हो जाने नका। यह समय नीवें, दसवें और ग्यारहर्ने कुलकर का या जिनके कमछः नाम हैं: यशस्वान् अमिनन्द्र और चन्द्राम।

काल-वक तो व्यता ही रहता है। वरती और आकाश में परिवर्तन आसे। वृत और छाता के खेल शुक्त हुए। बारहमें कुसकर 'मरदेव' ने रुग्दी हुवालों है वचने का उपाय, मेच और विद्युत से रखा, नदी पार करने की विद्या सका सहस्में पर पहुँचने के समय बताये। तेरहवें कुसकर के काल में उत्पत्ति के समय सन्तान झिल्ली में लिपटी दिखाई देने लगी। मनुष्य के लिए यह नयी समस्या थी। तब तत्कालीन कुलकर 'प्रसेनजित्' ने प्रसा (झिल्ली) को शुद्ध करने की विधि बतायी।

अन्त में उत्पन्न हुए चौदहवें कुलकर 'नाभिराज'। इन्होंने सन्तान-उत्पत्ति के समय उस के नाभि-नाल को काटने की विधि बतायी। यही नाभिराज थे भगवान ऋषभ के पिता।

भोगभूमि का काल प्रायः समाप्त हो गया। कल्पवक्ष भी बिल्कुल समाप्त हो गये। किन्तु नये-नये प्रकार के पेड़-पौधे, पशु-पक्षी उत्पन्त होने लये। तब नाभिराज ने प्रजा को आश्वस्त करते हुए इन सामान्य पेड़-पौधों से जीवन-यापन करने की उन्हें विधि बतायी। साथ ही, विध-वृक्ष और औषधि-वृक्षों में अन्तर बनाया तथा उनकी हेयोपादेयता की शिक्षा दी। वह नाभिराज कुलकर ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम गीली मिट्टी से थाली आदि पात्र बनाने की विधि तस्कालीन समाज को बतलायी।

इस प्रकार सृष्टि के भोग-युग के अन्त और कर्मयुग के प्रारम्भ की इस सन्धि-वेला में नाभिराज ने मानव-समाज में कर्मभूमि के उपयुक्त व्यवस्था का सूत्रपात किया।

अनुशासन मंग करने वालों के लिए दण्ड-विधान की व्यवस्था कुलकरों के समय में इस प्रकार रही कि पहले पाँच कुलकर केवल 'हा !' कह कर नियममंग करने वालों को दण्डित करते थे—'खेद हैं कि तूने ऐसा किया।' अगले पाँच कुल-करों के समय में अपराध करने वाले को केवल यह कहकर दण्ड दिया जाता था—'मा' अर्थात् 'अब मत करना'। फिर अगले चार कुलकरों के समय में जिस कठोर-तम दण्ड का आविष्कार हुआ, वह था—'धिक्'—धिक्कार है तुझ पर।

ये सब कुलकर ज्ञानी और कुशल व्यक्ति थे। समाज को स्थिर करने, उसे निर्मय बनाने, परस्पर की कलह को मिटाने, दण्ड-विधान और शासन-व्यवस्था चलाने के कारण इनके नेतृत्व को मान मिला।

आदियुग के मानव की इस स्थिति का, कुलकरों की परम्परा का, संकेत आज इतिहास की पुस्तकों में भी स्वीकृत है। 'भारत का इतिहास' भाग-1 में इतिहास-वेत्ता डा० रोमिला थापर ने लिखा है:

"विश्व की आदिम मानव-व्यवस्था का एक ऐसा युग था जब पुरुषों और स्त्रियों को किसी वस्तु का अभाव नहीं था, कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रहती थी। उन्हें सब साधन स्वयं प्राप्त थे। घीरे-धीरे अवनित का काल आता गया। मनुष्यों में आवश्यकताओं, अभावों का उदय हुआ। कुटुम्ब की घारणा ने वैयक्तिक पदार्थों के संबह को उत्प्रेरित किया। इस कारण विवाद और संबर्ष प्रारम्भ हुए, और तब नियम तथा विघान की व्यवस्था की आवश्यकता हुई। अतः निर्णय किया गया कि एक व्यक्ति के हाथ मे आसन और कुलों की व्यवस्था दी जाये जो न्याय और

निर्णय का दाबित्व से।"

#### आदि तीर्थंकर ऋषभदेव

मोगभूमि की व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी और कमंभूमि का प्रारम्भ हो चुका था। पुरुष और स्त्री अलग-अलग उत्पन्न होते, और अलग-अलग अपना जीवन-यापन करने के उपरान्त मृत्यु को प्राप्त होते! राजतन्त्र ने भी नया रूप ले लिया था। चौदहवें कुलकर 'राजा' नाभिराय के बाद समाज-व्यवस्था और शासन-तन्त्र को विकास की मंजिलों तक पहुँचाने का दायित्य उनके एकमात्र पुत्र ऋषभदेव ने लिया। अयोध्या उनकी राजधानी थी। उनकी दो रानियाँ थीं—यशस्वती और सुनन्दा। यशस्वती से भरत आदि सौ पुत्र और एक पुत्री — बाह्यी — उत्पन्त हुई। भरत इनमें सबसे ज्येष्ठ थे। हमारे देश का नाम भारतवर्ष इन्हीं ऋषभपुत्र भरत के नाम पर निर्धारित है। इस संबंध में शिवपुराण और श्रीमद्भागवर में भी उल्लेख मिलता है:

नामेः पुत्रक्व ऋषभः ऋषमाव् भरतोऽभवत् । तस्य नाम्ना त्विवं वर्षं भारतं वेति कीत्यंते ॥

--- शिवपुराण, अध्याय 37/57

येवां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः भेष्ठगुण आसीत् येमेदं वर्षं भारतिमिति व्यपिदशन्ति ।

---श्रीमद्भागवत, पंचम स्कन्ध, अध्याय 4/9

ऋषभदेव की दूसरी रानी सुनन्दा की कोख से एक पुत्र बाहुबली, और एक कन्या 'सुन्दरी', ने जन्म लिया।

सामाजिक संदर्भ में आजीविका के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाकर ऋषभदेव मानवजाति के महान् नेता बने। कल्पवृक्ष तो नष्ट हो ही चुके थे, स्यतः उत्पन्त होने वाले धान्य भी जब दुर्लभ हो गये तो प्रजा ब्याकूल हो उठी।

"महाराज, हम नाश के कगार पर खड़े हैं। हमारे सामने प्राणों का संकट उपस्थित है। हम भूखे हैं। हम क्या खायें?" प्रजा ने सामूहिक प्रार्थना की।

"तुम्हारी समस्या का समाधान मैंने सोच लिया है," ऋषभदेव बोले। "देखो, यह पृथ्वी विश्वंभरा है। सारे विश्व को पाल सकती है। यह अन्नपूर्णा है। मैं बताता हूँ कि 'बीज' क्या होता है और घरती की परत को तीक्ष्ण नोक वाले फलके से खींचकर, 'कृष' करके, बीज किस तरह बोया जाता है। यही 'कृषि' कहलाती है। अन्न इसी से उत्पन्न किया जाता है।" कृषि की शिक्षा देकर ऋषभदेव ने क्षुषा के भयंकर रोग का उपचार किया।

और फिर, आत्मरक्षा के लिए सस्त्र-सस्त्र बसाने की विद्या उन्होंने सिसायी। वस्तुओं के लेन-देन की विशिज पद्धति बतायी। अनेक कलाओं की और साहित्य- रचना की शिक्षा देकर ऋषभदेव ने मनुष्य के संस्कारों को उन्तत किया, संस्कृति की नींव डाली। व्याकरण के नियम, छन्द और काव्य रचने की विधि, गायम, नृत्य, नाट्य-शिल्प, ढोल आदि बाजे बजाने की कला, सेना-संचालन, ब्यूह रचने की प्रक्रिया, नगर और भवन की रचना, नाप-तोल की विधि आदि 72 कलाएँ आदिनाथ ऋषभदेव ने अपने बड़े पुत्र भरत को सिखायीं। छोटे पुत्र बाहुबली को विशेष रूप से स्त्री-पुरुषों और पशु-पिधयों के गुणों की पहचान, शुभ-अशुभ समय का ज्ञान, गणित और ज्योतिष की विद्या में निपुण किया। अपनी पुत्री बाह्यी के लिए लिपि का आविष्कार किया। कहते हैं, इसीलिए वह बाह्यी लिपि कहलायी। पुत्री सुन्दरी को अंक विद्या सिखायी, उसे स्वियो की 64 कलाओं में निपुण बनाया। तभी से यह सब ज्ञान, ये सब कलाएँ और ये सब शिल्प-विद्याएँ मानव-समाज को उत्तराधिकार में मिली हुई हैं।

असि (युढ़), मिम (लेखन), कृषि (खेती), वाणिज्य (व्यापार), विद्या (शास्त्रस्ता, नृत्य-गायन आदि) और शिल्प (हस्तकला, चित्रांकन आदि) आजीविका के लिए उपयोगी इन छह कर्मों की शिक्षा देने वाले; समाज, राज्य और संसार की व्यवस्था का रूप निर्धारित करने वाले ऋषभदेव, योगिवद्या के भी आदि-प्रणेता थे। संयम, तप, त्याग एवं घ्यान की एकाग्रता से किस प्रकार अलौ-किक शिन्तयों का विकास होता है, मन की राग-ढेष की प्रवृत्तियों से किस प्रकार 'कर्मों' का बन्ध होता है और किस प्रकार संयम द्वारा, राग-ढेष के त्याग द्वारा आत्मा कर्मवन्ध से मुक्त होकर मोक्ष का अविनम्बर सुख प्राप्त करती है, इस सबका उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया और जन्म-मरण के सागर को पार करने का 'तीर्थं' निर्माण किया। संसार की क्षण-मंगुरता की अनुभूति उन्हें किस प्रकार वैराग्य के पथ पर ले गयी थी, यह घटना अत्यन्त बोध-कारक है।

एक दिन इन्द्र द्वारा लायी गई स्वर्ग की एक अव्रतिम रूपसी अप्सरा नीलांजना, महाराज ऋषभदेव की सभा में नृत्यकला का प्रदर्शन कर रही थी। संगीत के आरोह-अवरोह पर, नृपुरों की मधुर घ्वनि के साथ मनोहारी लयों पर थिरकते पग; भावों के अनुसार मंगिमाओं का मनमोहक प्रदर्शन, नृत्य की लुभावनी मुद्राओं पर मंत्रमुग्ध होकर मानी सभा रूप, रस और कला की लहरियों पर तैर रही थी कि अचानक कुछ ऐसा घटा कि नीलांजना की नृत्यमगन काया, छाया की तरह विलीन हो गयी। नृत्य की चमत्कारी मंगिमा और स्वरों की तेज लहरियों पर थिरकती नृत्यांगना नृत्य की गित में एकाकार हो गई है। दर्शक यह नहीं सोच पाये कि तरंगों की द्वृतता में नीलांजना नहीं है। केवल ऋषभदेव यह जान गये कि नृत्यसभा को अमंग रखने के लिए इन्द्र ने नीलांजना की एक दूसरी प्रतिच्छिव नृत्यमंगिमा के उस सहस्रांश क्षण के पदचाप पर लाकर खड़ी कर दी है जहाँ से वह पहली अप्सरामृति विलीन हुई थी। राजा ऋषभ ने सोचा, "बस यही है शरीर का धर्म? यही है



 ग्रकोटा से प्राप्त ऋषमदेव की कांस्यमूर्ति का शिरोमाग [बडौदा सप्रहालय]

जीवन का यथार्थ ? चरम आनन्द के क्षण में कंचन-सी काया की यह अणमंगुरता ? इस प्रकार आयु पूरी होने का क्षण जब अचानक आ जाता है तो जीवन में फिर उस तपस्या, त्याग, साधना और आत्मध्यान का अवसर कहाँ रह जाता है जो निर्वाण का अनन्त और अमर सुख देता है ?"

महाराज ऋषभदेव सिहासन से उठे तो राज्य-त्याग का संकल्प कर चुके थे! फिर अपने ज्येटठ पुत्र भरत को राज्य-भार संभलवाया, बाहुबली को युवराज के रूप में पोदनपुर का राज्य दिया, अन्य 99 पुत्रों में राज्य की सीमाएँ बाँट दीं और स्वयं सब कुछ छोड़कर, बस्त्र और बाभूषण त्यागकर, निर्मन्थ होकर, बन में संयम और तपस्या की साधना के लिए निकल पड़े।

तीर्यंकर ऋषभदेव ने कठिन तप के द्वारा आत्मिक बल प्राप्त करने के लिए कई-कई महीने उपवास किये, निराहार रहे। गृह-त्याग के बाद और स्वयं प्रवाजित होने के उपरान्त एक वर्ष तक वे भोजन नहीं कर पाये क्योंकि जिस प्रकार का, जिस विधि से, आहार प्राप्त होने पर उसे ग्रहण करने का संकल्प वह ले चुके बे वह पूरा नहीं हो पा रहा था। मूनि ऋषभ प्रतिदिन आहार के लिए मौन भाव से निकलते और निराहार लौट जाते । लोगों ने विविध प्रकार का भोजन उनके सामने प्रस्त्त किया, किन्तु उनका संकल्प किया हुआ आहार नहीं मिला। इस प्रकार एक वर्ष तक उनके निराहार रहने के उपरान्त इक्ष्वाकृवंश के राजकृमार श्रेयांस, पूर्वभव के स्परण द्वारा, जब गन्ने का रस लेकर खडे हए और आहार के लिए ऋषभदेव का आवाहन किया, उन्हें पड़गाहा, तब इच्छित विधि पूरी होने पर उन्होंने आहार लिया। इस मधूर पेय इक्षुरस के लेने की पृण्यतिथि 'अक्षय ततीया' के नाम से प्रचलित है। इस विकट तपस्या का लक्ष्य था दृढ़वती, आरमजयी बनकर वह ज्ञान प्राप्त करना जिससे आत्मा, परमात्मा, जीवन और जगत् के सारे रहस्य खुल जाते हैं, जिससे मूत, भविष्य और वर्तमान की सभी अवस्थाओं का, सभी पदार्थों का, एक साथ वह पूर्णज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसे 'केवलज्ञान' कहते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि संयम और योग की साधना से कर्मों के बन्ध कटते हैं। अहिंसा के सिद्धान्त का पालन करने से संसार के सभी प्राणियों की रक्षा होती है. समाज का कल्याण होता है। त्याग और तपस्या में रत होकर आत्मध्यान करने से प्रत्येक मनुष्य को निर्वाण की वह अवस्था प्राप्त हो सकती है जहाँ आत्मा बाद रूप में अनन्त सूख और अनन्त ज्ञान की दशा में अजर-अमर हो जाती है।

घ्यान, तपस्या और योग-साधना के अन्तिम चरण में भगवान् आदिनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। वहाँ से ही उन्होंने समस्त कमों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया—जीवन और मरण की परम्परा को सदा के लिए काट दिया। संसार-सागर को पार करके उन्होंने दूसरों को भी अध्यात्म-साधना और मोक्ष-प्राप्ति का मार्ग दिखा दिया। इसीलिए तो वह आदि तीर्षंकर कहलाए। केवलज्ञान की प्राप्ति के उपरान्त, अनुभूत धर्म का उपदेश देने के लिए तीर्थं-कर ऋषभदेव दूर-दूर तक विहार करने लगे। उनका धर्मचक प्रवर्तित हुआ।

धर्मवक को रूपाकार देने की कथा ऋषभ-पुत्र बाहुबली के जीवन के साथ सम्बद्ध है। भारतीय पुरातत्त्व के इतिहासकार जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक—— 'गाइड टुतक्षशिला' में लिखा है:

"धर्म का उपदेश देते, विहार करते हुए भगवान ऋषभदेव जब तक्षशिला (पोदनपुर) पहुँचे, उस समय वहाँ भगवान के छोटे पुत्र बाहुबली राज्य करते थे। भगवान ऋषभदेव संध्या समय तक्षशिला पहुँचे और उसी समय घ्यान में लीन हो गये। बाहुबली को उनके आगमन की सूचना देर से मिली। प्रातःकाल जब बाहुबली अपने राजसी दलबल से सुसज्जित हो भगवान की वन्दना के लिए वहाँ पहुँचे तो देखा कि वीतराग, मोहमुक्त भगवान वहाँ नहीं थे। बहुत पश्चात्ताप हुआ बाहुबली को। तीर्थंकर भगवान के पघारने की याद में, उनके घम के उपकारी 'तीर्थं' को प्रतीक रूप में प्रतिष्ठित करने के विचार से, बाहुबली ने 'धमंचक' पहली बार तक्षशिला में स्थापित किया।"

यह है चरित उन तीर्थंकर आदिनाथ का जो पुरुषार्थ के आदिजनक हैं, जो प्रथम तीर्थंकर जिनेश हैं, जिन्होंने पहली बार सामाजिक व्यवस्था के विधि-विधान निर्धारित किये, जो घर्म के संचालक हैं, और जो इस युग में अवतरित होकर संसार का कल्याण करने वाले परम गुरु हैं।

आदि पुरुष, आदीश जिन, आदि सु-विधि करतार । धरम-धुरम्धर, परमगुरु, नमो आदि-अवतार ॥



## भरत चक्रवर्ती का साम्राज्य-विस्तार

अहं के अणु का विस्फोट

तीर्थंकर आदिनाय जब राज्य-त्यागकर प्रव्रज्या की ओर उन्मुख हुए थे, तभी उन्होंने भरत को राजधानी अयोध्या का राज्य देकर, बाहुबली को युवराज घोषित कर दिया था और उन्हें पोदनपुर का राजा बना दिया था। भरत के शेष भाईयों को भी अलग-अलग राज्यों का स्वामित्व प्राप्त हुआ था।

एक दिन राजिंच भरत राज्य-सभा में बैठे हुए थे कि एक के बाद एक, तीन संदेहवाहक आये और हृदय को आनन्दित करने वाले समाचार देते गये । धर्मा-धिकारी पुरुष ने आकर समाचार दिया कि भरत के पिता, आदिनाथ, को केवल-ज्ञान प्राप्त हो गया है। यह उनकी साधना और तपस्या की सिद्धि थी। 'भगवान् आदिनाथ अब जन-जन की धर्मीपदेश देने के लिए विश्व में विहार करेंगे, उनके धर्मचक का प्रवर्तन होगा' यह विचारकर भरत प्रमुदित हुए। मन ही मन उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। तभी राज-प्रासाद का प्रमुख संदेशवाहक का उपस्थित हुआ। उल्लास के कारण उसकी बाणी मानो सँभाले में नहीं आ रही थी। उसने समाचार दिया: "महाराज, आपको पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ है।" सन्तान का मूख देखने के लिए भरत अधीर हो गये। पितृत्व की साध पूरी हो गई। राज्य-लक्ष्मी का वरण करने वाले नन्हें-से राजकुमार के प्रादुर्भाव ने प्रजा के सामने राग-रंग का अद्-मूत अवसर उपस्थित कर दिया। समाचार के आनन्द की महाराज भरत अभी आत्मसात् कर ही रहे थे कि आयुष्धशाला का अधिपति हर्थोन्मत्त-सा आया, यह निवेदन करने कि आयुषशाला में चकरत्न प्रकट हुआ है। यह भरत के चक्रवितिव का चिह्न था। एक क्षण में ही भरत की कल्पना में अपने राज्य की सीमाएँ चारों-दिशाओं को सम्पूर्ण रूप से व्याप्त करती दिखाई देने लगीं।

पिता का केवलज्ञान 'धमं' पुरुषार्थं की सिद्धि थी। चऋरत्न 'अथं' पुरुषार्थं की

उपलब्धि का द्योतक था, और पुत्र की उत्पत्ति 'काम' पुरुषार्थ की अभिव्यक्ति थी।

तीनों ही घटनाएँ महत्त्वपूर्ण थीं। भरत के मन में कुछ क्षणों के लिए संकल्प-विकल्प हुआ कि पहले किस सौभाग्य की अम्पर्थना करें। सोचा, तो यही निर्णय किया कि सबसे पहले भगवान आदिनाथ के समवसरण में जाकर केवलज्ञानी प्रमुकी पूजा की जाये जो पूज्य पिता भी हैं। 'घमं' जो चौथे और सर्वोच्च पुरुषार्थ 'मोक्ष' का साधक है, वही सर्वप्रथम वन्दनीय है। भरत ने जाकर तीर्थंकर भगवान की अर्चना की, उनसे धर्मोपदेश सुना।

उसके उपरान्त वह राजप्रासाद में गये। प्रस्ति की शुचिता और शोभा से प्रसन्त-वदन अपनी वल्लभा स्त्रीरत सुभद्रा की गोद में खेलते पुत्र का मनोरम मुख देखकर भरत प्लक्तित हुए। नगरी पुत्रोत्सव की रंग-शाला बन गई।

तत्पश्चात् वह गये आयुधशाला में । वहाँ देवी-प्रभा से दीप्तमान् चकरत्न की पूजा की—पुण्य-प्रताप का वरदान जो विश्व की विजय-याला का सन्देश-वाहक था और जिसकी सार्थकता को भरत अपने पराक्रम से प्रमाणित करने के लिए उद्यत थे। चक्रवर्तित्व का वह प्रेरणा-प्रतीक पूजनीय था।

धीरे-धीरे आयुध्यशाला में अन्य रत्न भी दृष्टिगोचर हो गये---छत, दण्ड, असि आदि।

जिस प्रकार तीर्थं कर को जन्म से ही तीर्थं करत्व प्राप्त होता है, किन्तु उसे त्याग, संयम, साधना और तप से कर्मबन्ध का नाश करना पड़ता है क्यों कि मोक्ष स्वयं-सिद्ध उपलब्धि नहीं है, उसी प्रकार चकरत्न की प्राप्तिमाल से ही चक्रवर्तित्व प्रतिष्ठापित नहीं हो जाता। उसे अपने प्रभाव, पराक्रम और दिग्विजय के प्रयास द्वारा सार्थं क करना होता है।

संसार के सभी नरेशों को अपनी अधीनता में करने के लिए और विद्य की धरा एवं सम्पदा पर अपना प्रमुत्व स्थापित करने के लिए भरत ने अपनी असख्य सेना, राजाओं के दल-बल और लाखों-करोड़ो अक्ष्यों, हाथियों, रथो और वाहनों के साथ दिग्वजय के लिए प्रस्थान किया। चक्ररत्न आगे-आगे चल रहा था कि चक्रवर्ती की विजय-कामना के प्रति किसी को भ्रम न रहे। दण्डरत्न भी साथ-साथ था कि यदि कोई विरोध करने का साहस करे तो विनाश का प्रतीक वह दण्ड उसे परिणाम के प्रति आतंकित रखे।

नियम था कि जहाँ-जहाँ से चक्र निकले वहाँ-वहाँ के अधिपति और नरेश चक्रवर्ती को नमस्कार करें और उसकी शरण में आते जायें। इन राजाओं के नगर, ग्राम और भूखण्ड चक्रवर्ती के साम्राज्य के अंग बनते चले जायें। चक्र को जो रोके, भरत की सेना से युद्ध करें और परिणाम भोगे।

जहाँ जहाँ भरत का चक्र घूमा, घरा स्वयमेव विजित होती गयी। विशेषी पराभूत होते चले गये। पूर्व में अनेक वन-प्रान्तरों को पार करने के उपरान्त गंगा नवी तक सैन्यदल पहुँचा। उपसमुद्ध, समुद्धतट और लवण-समुद्ध को पार कर फिर स्थल की ओर चक नाया। विन्ध्यिणिरि से विजयार्थ पर्वत तक सभी दिशाओं को दिग्विजय के तूर्यनाव से गुंजाता सैन्य-दल आगे बढ़ा जा रहा था। चक्रवर्ती के पराक्रम की शृंखला में अनेक-अनेक विजयों की कड़ी बुड़ती चली गयी, जो क्रमशः विश्व की परिधि को घेरती जा रही थी।

दिग्विजय के अन्तिम चरण में विजयार्थ पर्वत के वृषभाचल शिखर की ओर चक बढा तो महाराज भरत के मन में विचित्र आकांक्षा जगी कि पर्वत के शिखर को घेर कर खड़ी हुई किनारे की शिलाओं पर वह अपने दिग्विजय के पराक्रम की प्रशस्ति अपने हाथ से उत्कीर्ण करें। भरत ने सोचा — "लक्ष्मी चंचल है, कालान्तर में कौन इसे देखेगा। किन्तू कीर्ति और यश चिरस्थायी हैं। यदि इन अनन्तकाल तक अक्षय रहने वाली शिलाओं के वक्ष पर मैं अपनी कीर्ति उत्कीर्ण कर दें तो मेरे अदितीय शौर्य की यह गाया अमर हो जायेगी।" अनिर्वचनीय उत्साह से भरे भरत शिला के एक भाग तक जब पहुँचे तो देखा वहाँ कुछ लिखा हुआ है। वह किसी नरेश की प्रशस्ति थी - चक्रवर्ती नरेश की । भरत को आश्वर्य तो हुआ किन्तु सोचा कि अतीत में कोई राजा हुआ होगा जिसे चक्रवर्ती मान लिया गया होगा। शिला का विस्तार बहुत बड़ा था। सोचा--'आगे के किसी भाग में प्रशस्ति लिख दुंगा'। भरत आगे बढ़े। देखा, कुछ लिखा हुआ है-फिर किसी चक्रवर्ती का नाम। भरत तीव व्याकूलता की स्थिति में आगे बढते गये किन्तु कहीं कोई शिला-पट ऐसा नहीं मिला जिस पर किसी चक्रवर्ती की प्रशस्ति न लिखी हो। भरत हताश हो गये। किन्तु, हारे नहीं। अपनी प्रशस्ति तो लिखनी ही थी. सो इस परम प्रतापी चकवर्ती ने किसी एक प्रबंबर्ती नरेश की प्रशस्ति को वज्जखण्ड से विस-विसकर मिटा दिया, शिला-खण्ड को चिकना कर दिया और हीरे की छैनी से अक्षर उकेरने प्रारम्भ किये। मन में तब लांखना की यह गुंज नहीं उठी होगी? - "देख तो रहा है तू भरत, कि इस घरा पर तुझसे पहले कितने असंख्यात चक्रवर्ती हो गये हैं। इनमें से प्रत्येक ने अपने अहं को तृष्ट करने के लिए अपनी प्रशस्ति यहां उत्कीणं की है। उनको तो लिखने का स्थान भी मिला है, किन्तू तू ऐसा कि दूसरे की प्रशस्ति को मिटाकर अपने अहंकार के नश्वर अक्षर उकेर रहा है !"

नि:सन्देह भरत ने प्रशस्ति में मात्र वही लिखा--जो यदाव था। अनिगनत महान् यशस्वी यदावों के समुद्र के बीच में कीर्ति की छोटी-सी बूँद:

"स्वस्ति श्री। इक्नाकु वंश क्यी आकाश का चन्द्रमा और नारों दिशाओं की पृथ्वी का स्वामी मैं भरत हूँ। मैं अपनी माता के सौ पुत्रों में से एक बड़ा पुत्र हूँ। श्रीमान् हूँ। मैंने समस्त विद्याधर, देव और भूमिगोचरी राजाओं को नक्षीभूत किया है। प्रजापति भगवान् वृषभदेव का पुत्र हूँ, मनु हूँ, मान्य हूँ, भूरवीर हूँ, पवित्र हूँ, उत्कृष्ट कुद्धि का भारक हूँ, चरमशरीरी हूँ, बीर हूँ, इस



युग के चक्रवर्तियों में प्रथम हूँ। इसके अतिरिक्त मुझ विजयी ने दिग्विजय के समय समस्त पृथ्वीमण्डल को अपने पराक्रम के घेरे में बाँध लिया है। जिसके जल और यल में चलने वाले अठारह करोड थोडे हैं; जिसकी विजयी सेना में चौरासी लाख मदोत्मत्त हाची हैं; जिसकी दिग्विजय के समय सेना की धूसर घूल ने चारों ओर उठी हुई समस्त दिशाओं और आकाश को आच्छादित कर दिया है; चन्द्रमा की कलाओं के समान जिसका निर्मल यश समस्त दिशाओं मे व्याप्त है; जिसका कीर्तिगान कूलपर्वतों के मध्यभाग में बसे देवता बारंबार करते हैं; दिग्विजय के समय तीव्रगामी चन्न के पीछे-पीछे चलने से जिसकी श्रान्त सेनाओं ने हिमवान पर्वत की तराई का उल्लंघन कर दिशाओं के अन्त भाग में विश्राम किया है; जो श्री नाभिराय का पौत्र है, श्री वृषभदेव का पुत्र है; जिसने छह लण्डों से सुशोभित इस समस्त पृथ्वी का पालन किया है; जो समस्त राजाओं को जीतनेवाला है-ऐसे मुझ भरत ने लक्ष्मी को नश्वर समझ-कर जगतु में फैलने वाली अपनी कीर्ति को इस पर्वत पर स्थापित किया है।" भरत ने प्रशस्ति उकेरकर जब उसका वाचन किया तो उसे उसकी गरिमा पर सन्तोष हुआ। पुराणकार कहते हैं कि चक्रवर्ती के गौरव को मान देने के लिए देवताओं ने आकाश से पूडप-वर्षा की ।

दिग्वजय की सम्पूर्णता अब सामने थी। पृथ्वी की परिक्रमा समाप्ति पर थी। अयोध्या में प्रवेश करने से पहले भरत ने कैलाश पर्वत पर जाकर धर्मतीर्थं की महिमा से मण्डित परम वीतराग प्रमु आदिनाथ के दर्शन किये, उनकी उपासना की।

चारों दिशाओं में फैले संसार की दिग्विजय के उपरान्त भरत का विजय-चक्र, सफलता के गौरव से दीप्त, वापम अयोध्या की सीमा तक आ पहुँचा। नगरवासी उमड़ पड़े स्वागत के लिए। दुन्दुभियों की घ्वनि में शब्द खो गये। चक्ररत्न परकोटे को पार करना ही चाहता था कि अचानक एक गया। 'कोई कारण नहीं कि चक्र एके।' भरत ने बारबार सोचा—'चक्रवर्ती का चक्र तो एकता ही नहीं, जब तक अवरोध सामने न हो।'

"मैं तो विश्व-विजय कर चुका, फिर चक्र को कुठित करने की धृष्टता किस देव-दानव, मन्त्र-तन्त्र की है? चक्रवर्ती का चक्र तो श्कता नहीं, रुक ही नहीं सकता। फिर यह दुर्घटना क्यों?"

सरसराते वाण की तरह सेना में, कटक में, नगर में, जन-जन की जानकारी में, कानों-कान सूचना पहुँच चुकी थी कि अरत का चक रुद्ध हो गया। अयानक निस्तब्धता। मन्त्री अयभीत हुए। वह कुछ न बता पाये, तो नैमित्तिकों, ज्योति- वियों का बाह्यान हुआ। निमित्तकानी ने बताया:

 माईबों का और पोदनपुर में बैठ बाहुबली का ज्यान रहा ही नही क्योंकि वे तो समें माई हैं, भरत के चक्रवित्तव की प्रतिष्ठा के सहमागी। लेकिन नहीं, जब तक भाई अपने-अपने राज्यों को आपके साम्राज्य की अधीनता में विलीन नहीं कर देते, तब तक विश्विजय पूरी नहीं होती।"

"ठीक तो है'', भरत ने कहा। "इतनी बड़ी दिग्विजय के अवसर पर मुझे स्वयं ही अपने भाईयों को बूलाना चाहिये था। कोई बात नहीं, अब लिखे देता हूँ।"

दूत चक्रवर्ती का पत्न लेकर भाईयों के पास पहुँचे। 99 भाईयों ने निर्णय किया कि वह पराधीमता स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन युद्ध भी नहीं करेंगे। वे सब तत्काल तीर्थंकर आदिनाथ के समबसरण में पहुँचे और चरण-वन्दना करके निवेदन किया—"प्रभी! भरत हमें अपनी आज्ञा में बाँधकर हमसे प्रणाम करवाना चाहता है। वह आपके दिए हुए राज्य को अपने वश में करना चाहता है। हम प्रणाम करेंगे तो नेवल आपको ही, अन्य को नहीं। मरत के मन में घोर अहंकार और लोभ उत्पन्न हो गया है।"

भगवान ने करुणा-पूर्ण वचन कहकर सालवना दी: "भरत का पुण्य जब तक प्रबल है वह राज्य करेगा, साम्राज्य का विस्तार करेगा। तुम लोग वपने मन से क्रोध, मान, माया और लोभ का परित्याग करो। तुम्हारे मन में धर्मभाव जगा है। ईप्या की छोड़ी!"

### तवलं स्पर्धया, वध्वं यूयं धर्म-महातरोः। दया-कुसुससम्लानि यसम्मुक्तिकलप्रदम्॥

— छोड़ दो स्पर्धा; उस धर्मे रूपी महावृक्ष का आश्रय लो जिसमें दया के फूल खिलते हैं जो कभी म्लान नहीं होते; और जिससे मुक्ति का फल प्राप्त होता है।" धर्मी-पदेश सुनकर समस्त 99 सहोदरों ने मुनिवत ग्रहण कर लिया।

उघर भरत का पन्न लेकर अश्वारोही नायक पोदनपुर पहुँचा। अनेक द्वारपालों को सूचना देते हुए, महाराज भरत के पत्र की राजमुद्रा दिखाते हुए उसने बाहुबली के सभागृह में प्रवेश किया। झुककर प्रणाम किया, भरत का पत्र दिया और विनम्न-भाव से बाहुबली की भाव-भंगिमा को देखता रहा। फिर बोला:

"मुझे कुछ मौखिक निवेदन करना है, प्रमु ।"

"कहो, क्या कहना है ?" बाहबली ने कहा। साथ ही, पूछा-

"दिग्विजय की बाजा से श्रम-श्रान्त मेरे अग्रज प्रसन्त तो हैं ? बहुत दिनों बाद उन्होंने हमें याद किया ! ठीक ही तो है, वह इतनी बड़ी पृथ्वी के स्वामी हैं । उन्होंने समस्त दिशाएँ वश में कर की हैं । समस्त राजाओं को जीत लिया है । जब तो कोई जिन्ता शेष नहीं रही है न ?"

दूत बोला--- "महिमासय, जापका प्रश्न बहुत सार्थक है। आप दूरदर्शी हैं। चक्रवर्ती महाराज ने आपको निर्मात्रत किया है कि विम्वजय पूर्णता को प्राप्त हो। हम लोग तो स्वामी के अभिप्राय के अनुसार कहते हैं। चक्रवर्ती ने जो प्रिय और उचित आज्ञा दी है, मैं उसे निवेदन करने आया हूँ। उसे स्वीकार करने का आधार यही होना चाहिए कि उसके पीछे वार्ता भेजने वाले का गौरव मान्य है। शास्त्र का बचन है कि गुरुजन का आदेश किसी तर्क-वितर्क के बिना मान लेना चाहिये। भरत इश्वाकुवंश के ज्येष्ठ पुरुष हैं, भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं, राजाओं में प्रथम हैं, आपके अग्रज हैं। उन्होंने देवों को भी वश में करके उनसे प्रणाम करवाया है।"

संदेश-वाहक नायक बहुत चतुर था। उसने बाहुबली के चेहरे पर उभरने वाले भाव की छाया देखी, और इस आशंका से कि कहीं वह कोई अप्रिय बात कहने का उपक्रम न करें, भरत के शौर्य को, उनकी शक्ति को, बखानना उचित समझा। उसने बात का कम बनाये रखते हुए कहा:

"भरत चक्रवर्ती की शूरवीरता की गाथा इस विग्विजय के कारण अमर हो गई है। उन्होंने समुद्र में अपना अश्वरथ दौड़ा दिया। बारह योजन दूर तक जाने वाले उनके वाण ने महासागर में रहने वाले मागधदेव को कँपा दिया। विजयाई पर्वंत के देव को जीतकर उससे अपनी स्तुति करवायी। म्लेच्छों का राजा विरोध करना चाहता था किन्तु भरत के सेनापित ने अपने ही बल से हराकर, उसका धन छीन कर, उसे दास बना लिया है। हे आयुष्मन्, विश्वमान्य महाराज भरत अपने चक्रवित्व की प्रतिष्ठा आप तक पहुँचाकर आपको आशीर्वाद देते हुए यह आजा कर रहे हैं कि समस्त द्वीप-समुद्रों तक फैला हुआ हमारा यह राज्य विना हमारे भाई बाहुबली की उपस्थिति के शोभा नही दे रहा है। ऐश्वर्य वही सार्थक है जिसे भाई लोग साथ-साथ भोगें। इसलिए आप चलकर उन्हें प्रणाम करें।"

दूत बाहुवली के भावों के ज्वार को परख रहा था। अब अन्तिम तर्क शेष था जो अकाट्य होना चाहिए। दूत ने स्वर को गम्भीर बनाकर कहा:

"यदि कोई शत्रु प्रणाम न करे तो उससे दुख नहीं होता किन्तु यदि लखु भ्राता आकर प्रणाम न करे तो वह कहीं अधिक दुखदायी होता है। आप प्रणाम करके उनका सरकार की जिये। इससे आपकी सम्पदाएँ बढ़ेंगी। भरत महाराज का चक-रत्न साथ चलता है, उसका कोई उल्लंधन नहीं कर सकता। उनके विरुद्ध जाने का इसी कारण कोई साहस ही नहीं कर सकता। और, उनका दण्डरत्न विमुख नरेशों को चण्ड देता चलता है। देखिये, कितने मण्डलेश्वर राजा इस दण्ड के कारण खण्ड-खण्ड हो गये हैं। आप विलम्ब न करें। चलकर प्रणाम करें। भाईयों के मिलन से संसार पुलकित होगा।"

"रें मूर्ल", बाहुबली गरजे। "तू बोले ही चला जा रहा है, और तुझे स्वयं पता नहीं कि क्या अनर्गल कह रहा है? तू शान्ति और प्रेम की बात कर रहा है, या चक्र के प्रभाव की जो पराधीन बनाता है; या उस दण्डरत्न की, जिसे तू अय जौर विनाध का साध्य बता रहा है ? रे दुर्वृद्धि, क्या तू यह नहीं जानता कि चक तो कुम्हार भी चलाता है और वह भी दण्ड का सहारा लेकर ? तेरा स्वामी भी कुम्हार ही है क्या, जिसके पास चक्र भी है और दण्ड भी ? तूने कपने स्वामी को भिलमंगा बना दिया। वह मुझसे मेरी पृथ्वी की भिक्षा माँग रहा है। उधर तू यह भी कह रहा है कि यदि मैं जाकर प्रणाम कहाँ तो स्वामी से सम्पद्दा पाऊँगा। रे बुद्धिहीन, अपने मुँह से अपनी बढ़ाई और दूसरों की हीनता?"

दूत बाहुबली के इस आकोश को समझ रहा था। उसने निवेदन किया— "महाराज, आपकी अकुपा मैं नहीं चाहता, किन्तु जिनकी कृपा आपके हित में हैं उन अग्रज की ओर से ही मैं यह कह रहा हुँ।"

बाहुबली की मृकुटि में बल आ गया । बोले, "एक बात कहकर तू मानो घी को तान दे रहा है, तो साथ ही दूसरी बात कह कर तू उसमें पानी डाल कर उसे शान्त करना चाहता है। तू क्या इतना भी नहीं जानता कि इससे घी अधिक खौलता है और छनछनाहट करता है ? बड़ा भाई नमस्कार करने योग्य है, यह मैं मानता हूँ। किन्तु जो भाई गर्दन पर तलवार रखकर प्रणाम करवाना चाहे, उसकी अधी-नता कैसे सही जा सकती है ? बता तो—आदिब्रह्मा भगवान ऋषभदेव ने राजा की उपाधि किसे दी ?"

"वीरवर महाराज भरत को, और आपको भी!"

"ठीक" बाहुबली बोले, "किन्तु अब मरत राजराजा बनना चाहता है, वह भी मुझे नीचा दिलाकर ? व्यर्थ है यह। रे दूत, पूछ अपने स्वामी से कि जिस धरा-लक्ष्मी को पिता ने मुझे दिया, जो मेरी वल्लभा है, उसका अपहरण करके वह मानो भाई की स्त्री को हरना चाहता है ? उसे सज्जा नहीं आती ? समझ ले अच्छी तरह कि मुझे पराजित किये बिना वह मेरी पृथ्वी का भोग नहीं कर पायेगा।"

दूत ने अब अन्तिम परिणाम पर वर्तालाप को पहुँचाना उचित समझा, जैसा कि वह अपने स्वामी से संकेत लेकर आया था। उसने कहा, "तब तो महाराज, युद्धक्षेत्र में ही महाप्रतापी चक्रवर्ती भगत इस समस्या का समाधान आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।"

"मूढ़मति, दूत ! भरत युद्धक्षेत्र को कसीटी बनाना चाहते हैं तो उसी पर मेरा और भरत का पराक्रम कसा जायेगा ! जा, जाकर स्पष्ट कह दे ।" बाहुबली के स्वर में गर्जना थी । क्षणभर रककर बोले, "तेरे दु:साहस को मैंने इसीलिए उपेक्षित किया कि तू दूत का कर्तव्य निभा रहा है ।"

परिणाम यह कि दोनों भाइयों में ठन गई। युद्ध के नगाड़े बज उठे। दोनों बोर की सेनाओं ने युद्ध के लिए कूच कर विया और आयने-सामने आ पहुँचीं। महानाद्य की आयांका से जस्त दोनों ओर के बुद्धिमान वयोबृद्ध मन्सियों ने मिलकर सलाह की। "दो भाईयों की आपसी बात है। इसमें तीसरे किसी का क्या ? युद्ध क्यों हो ? सेनाएँ क्यों मरें-कटें ? दोनों समर्थ हैं, आपस में टकराकर निर्णय कर लें कौन अधिक बली है, कौन जीतता है।" युद्ध को सीमित करने का, सद्बुद्धि को कोध और आवेश पर त्रिजय पाने का यह पहला अवसर था। उन्होंने भाइयों के सामने तर्क रखा:

"युद्ध में हजारों-लाखों सैनिक मरेंगे, एक-दूसरे को मारेंगे, देश उजड़ेगा तो क्या इससे इक्ष्वाकुवंश का, दोनों भाइयों का, नाम ऊँचा होगा ? अहिंसा धर्म के प्रतिष्ठिापक भगवान आदिनाथ के होते हुए यह होगा ?" बात दोनों भाइयों को भी जँच गयी । दो महाबिलयों के पारस्परिक युद्ध के अभूतपूर्व दृश्य की कल्पना रोमांचक हो उठी।

दोनो पक्षों के राजा पंक्ति बांधकर आमने-सामने द्वन्द्व-युद्ध की रंगशाला में जाकर बैठ गये। दोनों भाइयों ने अपने बल, अपनी सामर्थ्य, युद्ध-विद्धा के कौशल और छिपी हुई शक्तियों को प्रयोग में लाने का निर्णय कर लिया है। एक प्रकार से अहिसक युद्ध का कम निश्चित हो गया। पहले दृष्टि-युद्ध, फिर जल-युद्ध और अन्त में मल्ल-युद्ध। और, दिग्गजो की टक्कर का क्षण आ पहुँचा।

दृष्टि-युद्ध प्रारम्भ हुआ। नेन्नों का तेज परस्पर टकराया। देखना था किसकी पलकें झुककर बरोनियों से अपने प्रतिपक्षी का चरण छूती हैं। बाहुबली जीत गए। उनकी सेना ने तुमुल हर्षनाद किया। भरत की आँखों के आगे पराजय की कालिमा लहरा गयी।

इसके बाद जल-युद्ध की बारी थी। बहुत विशाल सरोवर था—योजनों लम्बा-चौड़ा। दोनो महाबली योद्धाओं के योग्य। एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दौड़। जल में तरह-तरह के आसनों और मुद्धाओं के साथ संतरण की सामर्थ्य की चुनौती! और फिर, हथेलियो में पानी भर कर बौछार का प्रहार! बाहुबली पानी उछालते तो भरत का वक्ष और चेहरा आकान्त हो जाता, आंखें धुंचिया जाती। भरत जल उछालते तो बाहुबली के वक्ष तक ही मुश्किल से पहुँच पाता। बात स्पष्ट थी। बाहुबली की ऊँचाई भरत से कही अधिक थी। और, जल-युद्ध में भी बाहुबली की विजय घोषित हुई।

पुनः आकाशभेदी जय-जयकार। दूसरी ओर भरत की सेना में शमसान-सी नीरवता। भरत निराशा की सीमा पार कर, ज्वलन्त कीच की अग्नि-लीक में आ गये। किन्तु अभी तीसरा युद्ध शेष था।

मल्लयुद्ध । बाहुबली की विशाल काया । बलिष्ठ भुजाएँ । मांस-पेशियों का चट्टानों-सा उभार । भरत भी शक्ति के अवतार । दोनों दिग्ग जों की भिड़न्त से धरा कौंग गई। मल्ल-युद्ध के कौशल ने दर्शकों को चिकत कर दिया । भरत, जैसे भी हो, इस दाव को जीतना चाहते थे। लेकिन, यह क्या ! पलक झपकते बाहुबली ने भरत को हथेलियों पर झुलाते हुए कंघों से ऊपर उठा लिखा । अब क्या करें ? जमीन

पर पटक कर बाहत करने की कल्पना से मन पिघल गया। सोचा, ये मेरे बड़े आई हैं, इन्हें जमीन पर पटकना क्या ठीक होगा? और, घीरे से हचेलियों को नीचे की ओर झुलाते हुए उन्होंने भरत को घरा पर उतार दिया। अब तो बाहुबली की सेना ने हचं6विन से आकाश हिला दिया। दूसरी और फिर मरघट का-सा सन्नाटा। तभी भरत के मन के इमशान में हजार-हजार ज्वालाएँ घू-घू कर उठीं। उसने घनीभूत क्रोष के चकावात में अपना चक चला दिया।

चक्रवर्ती का चक्र जब छूटता है तो वह विरोधी का सिर काटकर ही वापस आता है। 'हाय, भरत ने चक्र चला विया!' लाखों कण्ठों का चीत्कार।

चक वेग से बाहुबली के सिर के पास पहुँचा। सेकिन, अचानक ही उसकी गित एक गई। उसने बाहुबली के मस्तक की तीन प्रदक्षिणाएँ की और वापस आकर स्थिर हो गया।

भरत अपने को छ के चरम आवेग में यह भूल गये थे कि प्राण-लेवा यह चक अपने वंशजों पर नहीं चलता। भरत का अंग-अंग, रोम-रोम पराजय की यन्त्रणा में जलने लगा। को छ का नागफन अपने ही उद्धत अहंकार की शिला से टकराकर क्षत-विक्षत हो गया।

बाहुबली ने अपने बड़े भाई के पराजित, हताश, अभिशप्त, उदास चेहरे को देखा तो हृदय पसीज कर आँखों में छलछला आया।

"इसी अहंकार के दैत्य की सेवा करने के लिए भरत ने मेरे राज्य पर आक-मण करना चाहा था? दो वीरों के आमने-सामने के ब्यक्ति-युद्ध की मर्यादा भूलकर उसने चक्र का सहारा लिया? मेरे सिर को काट गिराने के प्रयत्न से नहीं चूका? घिक्कार है इस कोध पर, इस अभिमान और इस राज्य-लिप्सा पर!!"

बाहुबली ने प्रतिज्ञा की कि राज्य छोड़कर वह संन्यासी हो जाएंगे। वे वन में तपस्या करेंगे और उस रहस्य का पता लगाएंगे जिससे कोश पर विजय पायी जाती है, जिससे अभिमान को जीता जाता है, जिससे लोभ को वश में किया जाता है, जिसमें सिर्फ करुणा और प्यार का अमृतजल होता है जिससे आदमी के सूखें कण्ठ को सींचा जाता है। अपरिभित करुणा से द्रवित होकर उन्होंने भरत की ओर देखा और वन की बोर चरण बढ़ा दिये।

अब पराजित, अभिशन्त, बीन और नितान्त निराश्रित भरत अपनी टूटती हुई देह-वल्लरी को किसके सहारे थामे ? उसने सपककर बाहुबली के वरण पकड़ लिये। बाहुबली सकुवाये।

" "भइया, तुम चक्रवर्ती हो। अपनी मर्यादा का च्यान करो।"

"नही, नहीं, में चक्रवर्ती नहीं हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। और तुम साथ नहीं होगे तो मेरा चक्रवर्तित्व किस काम का ? कीन मुझे सहारा देगा ?"

"अब नहीं भइया, मैं तो तीर्थंकर के पास भी नहीं का रहा हूँ । स्वयं ही अपना

मार्गं बनाऊँगा। एकाकी घ्यान करूँगा। निरपेक्ष, निःसंग, स्वतन्त्र।"

लगता है यह भी एक प्रकार के अहंकार की वाणी थी, जिसने गुरू को ही नकार दिया। भरत के अनुनय-विनय को भी मान नहीं दिया।

तभी महामन्त्री का स्वर सुनाई दिया, "किस आवेग में जा रहे हो, बाहुबली? भरत की बात भी नहीं सुनना चाहते? पर, सोचो तो, यदि तपस्या करोंगे तो कहां करोंगे? भरत की भूमि पर ही तो करोंगे? यदि आहार लेना हो तो किस के साधनों का लोंगे? भरत के ही तो?" इन शब्दों को सुनकर बाहुबली को शायद बाक्रोश आया हो, और उत्तर देने की भावना भी जगी हो, किन्तु मन को दबाया, अपने को समझाया—"तपस्या के लिए जा रहा हूँ। कब्ट, संकट और मान-अपमान को सहना भी तो तप है। साधना यहीं से प्रारम्भ हो।"

बाहुबली ने मानो महामत्री का स्वर सुना ही नहीं। चुपचाप चले गये। दूर, वन में। अपने ही विचारों मे मग्न। ध्यान और समाधि में दत्तचित होने के लिए।

इस प्रकार बाहुबली मुित हो गये। और, पुराणों का कहना है कि उन्होने एक वर्ष का प्रतिमा-योग धारण कर लिया, कायोत्सर्ग मुद्रा में घ्यान करने की प्रतिज्ञा कर ली। घ्यान की इस उत्कृष्ट मुद्रा में जहाँ काया की संज्ञा का उत्सर्ग करना होता है उन्होने वर्षभर इतना कठोर तप किया कि दीमकों ने देह में घर बना लिया, सौंपों ने चरणों में बांबियाँ बना लीं, लताएँ घरीर पर चढ़ गईं, छिपकलियाँ देह पर घुमने लगीं।

ऐसी अहिंग तपस्या ने बाहुबली के भीतर एक दीप जला दिया। किन्तु बाहु-बली के हृदय-क्षितिज पर साधना का वह प्रभात उदित नहीं हुआ जिसमें पूर्ण ज्ञान की किंग्णें फूटती हैं—जिसे केवलज्ञान कहते हैं, जो साधु को अईन्त का पद देता है, जो मोक्ष प्राप्त करने का मुख्य साधन होता है।

इधर, भरत ने विचार किया—बाहुबली प्रायः एक वर्ष से ऐसी धोर तपस्या में लीन हैं कि सारी पृथ्वी को छोड़ कर केवल उतनी ही धरा अपने लिए निश्चित कर ली है, जिननी पर पाँव के दो तलवे रखकर खड़े-खड़े ध्यान कर सके। न आहार, न जल, न संचरण, न कम्पन।

भरत का मन अपने भाई की इस असम्भव और अनहोनी तपस्या को देखकर रात-दिन चिन्ता में डूबा रहता। इतनी घोर तपस्या करने पर भी बाहुबली को केवलज्ञान क्यों नहीं होता? उन्हें भोक्ष क्यो नहीं मिलता?

भरत अपने पिता तीर्थं कर ऋषभदेव की घमंसभा में गये। प्रश्न किया, "प्रभो ! बाहुबली एक वर्ष का प्रतिमायोग घारण कर इतनी घनघोर तपस्या कर रहे हैं; उन्हें केत्रलज्ञान क्यों नहीं होता ? दो तलवों भर जमीन पर खड़े हैं। ऐसी तपस्या भला कभी किसी ने की ?"

भगवान् ऋषभदेव ने कहा-

"भरत, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी तथ्य में है कि बाहुबली पाँव के दो तलवों भर पृथ्वी पर खड़े हैं। बाहुबली को केवलज्ञान इसीलिए नहीं होता कि उनके मन में एक कौटा है, किट की-सी कसक है, एक शल्य है, कि जिस घरती पर उनके तलवे टिके हैं, वह घरती भी आखिर है तो भरत की ही। और यह धरती उस भरत की है जिसने इसके लिए युद्ध किया, जो चक्रवर्ती सम्राट् है। और, उस घरती पर वे खड़े हैं। बाहुबली की तपस्या के फूल को यह कौटा कुरेद रहा है, और मह भी कि वह तुम्हारे मन के संक्लेश का कारण बने। जाओ, संबोधन करो।"

भरत की औंखें भर आयीं। भगवान आदिनाथ को प्रणाम करने के उपरान्त भरत बापस आकर सीधे राजभवन में गये । अपनी बहिनों--बाह्मी और सुन्दरी को सब वार्ता बतायी । उन्हें साथ लेकर वह चल पड़े बीहड़ वन की ओर । पहुँचे व्यान-मन्त बाहुबली के चरणों तक। तपीवन का बातावरण देखकर मन्त्र मुख हो गये। परम शान्ति और आह्नाद के अलौकिक परिवेश में करुणा और मैत्री की आब-नाओं ने चर-अचर के प्राणों को स्पन्दित कर रखा था। हाथी और सिंह आत्मीय भाव से एक साथ बैठे हए थे। जिस हथिनी ने अभी-अभी शिशु को जन्म दिया था, वह स्वयं तो एक मैंस के शिशू का मस्तक सुँच कर उसे प्यार से अपना दूध पिला रही थी, और हथिनी के शिशू के मुख को एक सिंहनी छाती से चिपकाये स्तन-पान कराने की चेष्टा कर रही थी। मेघों के गर्जन की लय पर मयूर नाच रहे थे और सपों की मण्डली कुण्डली मारे, फण उठाये झूम रही थी । बहिनों ने देखा कि सैकडों क्वकट सर्प चरणों के पास बौबिया बनाये शान्त भाव से बैठे हुए हैं। हरी-भरी माधवी लताएँ, पिप्पली लितकाएँ, अपनी समस्त कमनीयता के साथ घेरे हए हैं दिगम्बर साध के पावन चरणों को, जंधाओं को, मुजाओं को । बहिनों की पूलका-विल स्वयं ही लता-सा विस्तार पाती गयी। बड़े आदर से, सुन्दरी और बाह्यी ने लताओं को हटाना शुरू किया। वे अपने शरीर पर उन्हें ओढती चली गयीं। लेकिन भाई को तो स्पर्श का संवेदन ही नहीं! भरत भी सोच में पड़ गये कि किस अतल साधना में लवलीन हैं बाहबली ! भला भावना की ऐसी अनौकिक स्थिति में कोई शल्य कैसे प्रश्रय पायेगा ? कोई काँटा कैसे कसकेगा ? पर, भगवान आदिनाथ ने जो कहा है, वह सर्वज्ञ की वाणी है। शूल की कोई-न-कोई अनी, कभी-कभी अन्त-र्महतं में कसक जाती होनी या सरसराती हवा की कोई हल्की-सी लहर गुंजा जाती होगी महामन्द्री का वह स्वर: "बाहुबली कर्रां जा रहे हो ? है कही ऐसी पृथ्वी जिस पर चक्रवर्ती भरत का अधिकार न हो ?"

भरत का सोच जितना गहराता, उनकी हथेली बाहुबली के दायें हाथ को उतनी ही द्वृतगति से सहलाती जाती। अब भरत के आँसू बाहुबली के चरणों का अनवरत प्रक्षालन किये जा रहे थे। सहसा ही ज्यानस्थ योगी की काया में चेतना का एक मन्द कम्पन, रोमराजि में एक हल्का-सा स्फूरण, बरोनियों का एक सान्त जन्मीलन, स्पन्दित हुआ। और भरत के उर में वसन्त के शत-सहस्र फूलों की सुर्भ महक उठी।

तभी दोनों बहिनें -- ब्राह्मी और सुन्दरी, हृदय की समस्त मंगल-कामनाओं को

वाणी की मिश्री में घोलती हुई बोली:

"वीरो, भइया हमारे, गज से नीचे उतरो।"

"किसने कहा? किससे कहा? मुझसे? मैं क्या हाथी पर बढ़ा हुआ हूँ। दो तलवों भर घरा पर घ्यान करता रहा हूँ और ये वाणी कहती है, 'गज से नीचे उतरो!" मुनि बाहुबली के मन में बिजली-सी कौंघ गई! समाधान उन्हें स्वयं ही से प्राप्त हो गया। शब्दों के अर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ी। "सच मुच, भरत की पृथ्वी पर खड़े होने का संवेदन-शूल मुझे अहंकार के गज पर उठाये हुये है...."

इसी बीच सुनाई पड़े भरत के शब्द:

"मुनिराज, भरत का यह चक्रवितस्व तुच्छ है। आपकी इस तपस्या पर भरत के हजार राज्य निछावर हैं। आपकी मैं नमन करता हुँ।"

भरत की शान्त, गद्गद वाणी ने बाहुबली के मन को सुलझा दिया। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए जैसे ही पग उठाया, वह बीतराग ध्यान के ऊँचे-से-ऊँचे शिखर पर एक क्षण में पहुँचे गये। उन्हें केवलज्ञान हो गया। निर्वाण की और उनकी याता दुततर हो गई। तीर्यंकर आदिनाथ से भी पहले वह मोक्षगामी हो गये। यह मानव की आध्यात्मिक विजय का चरम-परम उत्तुग शिखर था।



### सम्राट् भरत: ग्रनासक्त योगी

भरत की जीवन-याता अनेक गहरे और अन्तर्बेधी अनुभवों के कुसुमित और कंटिकत मार्गों से गुजर चुकी थी। अहंकार के अणु का विघ्वंसकारी विस्फोट वह देख चुके थे, सह चुके थे। अब वह चक्रवर्ती के कर्त्तंव्यों का अनासकत भाव से पालन करने लगे। उन्होंने अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मण वर्ण का निर्माण किया। यह चौथा वर्ण था। भगवान आदिनाथ शेष तीन वर्णों की स्थापना समाज-व्यवस्था की दृष्टि से पहले ही कर चुके थे। सारे रत्न, सारी सम्पदाएँ और सारे भोग अब बन्धन नहीं थे। मन अब राज्य-व्यवस्था के केवल मानव-कल्याणकारी पक्षों को स्वीकारता था। धर्म का मनन, आत्म-चिन्तन और समताभाव का दर्शन उनके जीवन और किया-कलाप में जन-मन को अब प्रत्यक्ष दिखाई देता। 'भरत जी घर मे ही वैरागी' की कीर्ति यथार्थ पर आश्रित थी।

पुराग की कथा है कि एक बार इन्द्र की सभा में चर्चा चल पड़ी कि भरत क्षेत्र में वहाँ के चक्रवर्ती सम्राट् भरत का यशोगान इसलिए हो रहा है कि गृहस्थ होते हुए भी वे अन्तरंग से साधु हैं। राज-काज करते हुए भी वे कल्मच और अधुभ भावों से दूर हैं। स्वगं के सुखों में रमण करने वाले देवों को यह कल्पना विचित्र लगी। उनमें से एक देव का कौतूहल इतना उग्र हो गया कि उसने मनुष्य-लोक में जाकर स्वयं भरत की परीक्षा लेना उचित्र समझा। एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वह देव भरत महाराज के सामने आ उपस्थित हुआ। पूछा---

"महाराज, आप चलवर्ती सम्राट् हैं, राज-काज चलाते हैं, आरम्भ और परि-ग्रह का इतना बड़ा संसार आपकी व्यवस्था में चल रहा है, आपका राज-प्रासाद भोगों और उपभोगों की सुविधा-सामग्री से भरपूर है। आप इन सबके बीच किया-शील हैं। फिर यह कैंसे संभव है कि आप विरागी हों? क्षमा करें महाराज, इस असंभव बात को मानने का मेरा मन नहीं होता। धृष्टता न मानें, मैं इसका प्रमाण चाहता हूँ।" महाराज भरत मुसकाये। उन्होंने अपने प्रधान अमात्य को बुलाया। वृद्ध विप्र की शंका उसके सामने रखी और कहा:

"इनका समाधान आप कर हैं।"

वित्र ने विनम्न होकर कहा, "प्रश्न आपसे है, अनुभव आपका है, समाधान अन्य कोई व्यक्ति कैसे करेगा ?"

च कवर्ती फिर मुसकाये। बोले-

"आप चिन्ता न करें, विप्र ! मैं अमात्य को स्वयं ही सब बताने वाला या कि मेरे विषय मे आपकी शंका का समाधान किस प्रकार करना है। आप कल प्रातःकाल इनसे इनकी कार्यशाला में मिलें। मैं इन्हें प्रमाण-प्रस्तुति की विधि बता देता हूँ।"

अगले दिन प्रातःकाल परीक्षक विप्र, अमात्य के पास पहुँचा । अमात्य ने पास खड़े दो खड्गधारी सैनिकों को बुलाया । वृद्ध ब्राह्मण से कहा—'विप्रवर, आप सामने देख रहे हैं, चौकी पर यह क्या रखा है ?'' ब्राह्मण ने बताया—''तेल से भरा कटोरा।''

"पूरा भरा है, या कुछ खाली है ?"

"कुछ खाली है।"

"तब, आप पास वाले पाझ में से तेल उंडेल कर इस कटोरे को पूरा भर लें, इतना कि सारे किनारे डूबे रहें किन्तु एक बूँद भी अधिक न होने पाये कि बाहर छलके। रूई की एक बाती भी जला लें।"

बहुत सावधानी से विश्व ने एक-एक बूँद डालकर कटोरा पूरा-पूरा भर लिया, बाती जला ली, और अपनी कुशलता पर प्रसन्न होकर बोला—''अमास्य महोदय, देखिये कितनी सावधानी और सतर्कता से मैंने कटोरा भरा है। एक बूँद की जगह भी अब खाली नहीं, और, एक भी बूँद गिरने नहीं पायी। बाती भी जल रही है किन्तु आपने मुझे जिस हेतु बुलाया उसके विषय में तो बताइये।''

"वही है यह विषय, विप्र ! आपकी सतर्क दृष्टि से मैं प्रसन्त हूँ। वही अब स्वयं प्रमाण खोजेगी। ऐसा की जिए कि यह कटोरा सावधानी से अपने हाथों में उठा लीजिए। आज आपकी अभ्यर्थना के लिए मैंने समस्त राज-प्रासाद की नाना प्रकार से साज-सज्जा करवायी है। अनेक प्रदेशों के सैनिक अपनी-अपनी रंग-बिरंगी वेश-भूषा में आपके चित्त को आकर्षित करेंगे। प्रसन्तिचत्त से आप उन्हें स्वीकार करते चलें। आप प्रदक्षिणा लगा आयें। केवल इतना घ्यान रखें कि तेल की एक बूँद भी छलकने न पाये। और हवेलियों के कौशल से बाती की लो न बुझने पाये। अन्यथा इसमें बहुत विपत्ति है। ये जो असिधारी सैनिक आपके अयल-बगल चलेंगे, इन्हें मालूम है कि यदि तेल की एक बूँद छलकती है या बाती बुझती है ती

संब्रार्ट् भेरत : बनासक्त योगी

इन्हें क्या करना है। खाप जैसे ही प्रविधाण से लौटकर आयें वे और महाराज भरत के सामने प्रासाद की शोधा का वर्षन करेंगे, अपने उपहारों का प्रदर्शन करेंगे, आपकी शंका का समाधान प्रत्यक्ष प्रकट हो खायेगा। उठा लीजिए कंटोरा। यह यात्रा आपके लिए अब अनिवार्य हो गई है। इसमें किसी ओर से किसी छल को स्थान नहीं है। इस कार्य को कर दें।"

देव अब बचन-बद्ध था। दैवी-चमत्कार भी निषद्ध था। एक-एक पग संभा-लता हुआ, कटोरे पर दृष्टि जमाये वह महल में भूमा किन्तु मन-ही-मन असिघारी सैनिकों की उपस्थिति से आतंकित रहा। बापस आकर सूर्यास्त के समय वह सम्राट्के पास पहुँचा और प्रज्वलित कटोरा उनके पास रख दिया तो उस समय उसका भाव ऐसा था मानो सिंह के पंजे से प्राण बचाकर हिरण भाग खड़ा हुआ है।

"कहो, कैसी रही यात्रा, तुम्हारी, विप्रवर?" महाराज भरत ने पूछा।

"मैं विप्र नहीं हूँ," कहकर देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। बोला:

"मुझे क्या पता महाराज, कि यात्रा क्या थी, कहाँ तक की थी, क्या साज-श्रृंगार था, क्या-क्या वस्तुएँ उपहार के लिए प्रस्तुत थीं। मेरा तो सारा ध्यान कटोरे पर और कटोरे में किनारों तक भरे तेल की एक-एक बूंद पर और प्रज्वलित बाती पर था। बहुत बड़ी विपत्ति के बीच मैंने अपने प्राणों को सुरक्षित रखा है।"

"शका का समाधान हुआ ?" महाराज ने पूछा।

"निश्चित रूप से हो गया" देव बोला। "आप सचमुच राजि हैं। सारी भोग्य-सम्पदा के बीच आपका घ्यान केवल घमं और आत्मा पर केन्द्रित है— जैसे मेरे प्राण कटोरे में भरे तेल और बाती की लो के ऊपर अटके रहे। असावधानी के प्रत्येक क्षण में कर्मबन्ध का डर उपस्थित है, यह अनुमूर्ति धर्म के केन्द्रबिन्दु से आपको डिगने नहीं देती।"

"यही सावधानी और श्रम, श्रमण धर्म है।" देव ने मन में सोचा और कहा, "मेरी सब जिज्ञासाएँ शान्त हो गईं। आप चिरजीवी हों"

यह कहकर देव अकस्मात् विलीन हो गया।

भरत की वैराग्य-भावना दिन-पर-दिन प्रवल होती गई, उनका आत्मचिन्तन गहन होता गया। साम्राज्य अपनी सुवाद गति से चल रहा था। निरासक्त भरत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे।

प्रवाज्या का एक अप आता है जिसे काल-लब्धि कहते हैं। एक दिन महाराज भरत दर्पण के सामने खड़े थे कि उन्हें सिर में एक क्वेत बाल दिखाई दिया। "जीवन में जरा के, बार्षक्य के प्रवेश की अगवानी इसी दवेत पताका से होती है। जन्म-जरा-मृत्यु स्वाभाविक परिणमन है," परमार्थ में भरत की आस्था और अधिक बलवती हो गई। भरत ने अपने पुत्र अर्क कीर्ति की राज्य-भार साँपा, स्वयं मुनिव्रत घारण किया, संयम-साधना की अपूर्व धामता फलवती हुई कि उन्हें उसी समय मन:पर्ययञ्चान हो गया—प्राणियों की मनोभावनाओं और विचारों का प्रत्यक्ष दर्शन । फिर केवलज्ञान का सूर्य उदय हुआ और महामुनि भरत देश-देशान्तर में जीवों को कल्याणकारी धर्म का उपदेश देने के लिए विहार करने लगे। अन्त में, योगी भरत ने कर्मों का उच्छेद किया और वह मोक्ष की अवस्था में अविनश्वर आत्मधाम में स्थित हो गये।



खण्ड : दो

पुराकथा की इतिहास-याता "उत्तरापथात् दक्षिणापथम्"

### चन्द्रगुप्त मौर्य का उदय

चाणक्य की प्रतिभा का चमत्कार

आज से लगभग 2300 वर्ष पहले का भारत।

प्राचीन बिहार के गोल्स प्रदेश के चाणक गाँव में एक भद्र-परिणामी श्रावक बाह्मण चणक रहते थे। उनकी परनी का नाम, ग्राम-निवासियों में, चणकेश्वरी प्रचित्त हो गया। इन पति-परनी के जीवन में आनन्द का अवसर आया। पुत्र उत्पन्त हुआ। बालक ने माता का स्तन-पान करने के लिए ज्यों ही अपना मुँह लगाया कि बाह्मणी को एक विचित्र अनुभूति हुई। बालक के मुँह में पूरी दन्त-पंक्ति मौजूद! बालक का आकार-प्रकार और हिंड्डयों का गठन भी टेढ़ा लगा। वह भयभीत हुई। उसने पति को पुकारा। पति ने देखा तो वह भी आस्वयं-चिकत और दुखी!

उस दिन सौभाग्य से ग्राम के पास के दन में एक श्रमण मुनि आये थे, जिनकी वन्दना चणक कर चुका था। अपने पुत्र को गोद में लेकर ब्राह्मण, मुनि महाराज के पास पहुँचा और उन्हें बालक की दन्त पंक्ति दिखायी। साधु निमित्तज्ञानी थे। बोले—"आयुष्मन् विप्र, तुम चिन्ता न करो। यह लक्षण है राजा बनने का, यश कमाने का।" बस इतना कहा और मुनि अपने घ्यान में लीन हो गए। ब्राह्मण ने आगे कुछ पूछना चाहा किन्तु भुनि को ध्यान-मग्न देखकर वापस घर आ गया। पत्नी कुछ समझ न पायी। "एक निर्धन विक्तर बाएस घर आ गया। पत्नी को बताया। पत्नी कुछ समझ न पायी। "एक निर्धन विक्तर बाह्मण का पुत राजा बनेगा, यह कैसे संभव हो सकता है?" ब्राह्मण इस कल्पना से हो भयभीत हो गया। वह त्यागी-अती श्रावक था। "इस पुत्र का पालन-पोषण करते हुए हर भण मैं अब इसी चिन्ता में लीन रहूँया कि मुझ वती ब्राह्मण के घर धोर बारम्भ और परिष्ठ करने वाला, बुद्ध और विजय के अधियानों के विध्वन्स का खेल रचनेवाला राजा पत्न रहा है, जो इसी कारण अन्त में नरक जायेगा," ब्राह्मण मन ही गम सोचता रहा।

थोड़ा स्थिर-चित्त हुआ तो उसके मन में विचार उठा—"यदि इस बालक का राजयोग इस कारण है कि इसके पूरे दांत उगे हुए हैं, तो इस लक्षण को ही क्यों न मंग कर दिया जाये? तब राज-योग खण्डित हो जायेगा और मेरे घर-पिखार की, मेरे पुत्र के संस्कारों की रक्षा हो जायेगी।" उसने पत्नी को विधि बता दी कि क्या करना होगा। पत्नी ने बलिष्ठ शिशु के दांत धीरे-धीरे छेनी से धिसने प्रारम्भ कर दिये। जब सब दांत धिसे गये, तो ब्राह्मण फिर मुनि महाराज को लोजता हुआ दूर एक बन में पहुँचा। विधिवत् नमस्कार करके प्रश्न किया:

"मुनिवर, राज-योग के लक्षणों को मैंने अपने बालक के मुँह में से समाप्त कर दिया। सब दाँत नष्ट कर दिये, अब आप मुझे निश्चिन्त कीजिये कि मेरा पुत्र राजा नहीं बन पायेगा।""

"सुनो श्रावक", मुनि महाराज ने कहा। "दौत तुमने घिस दिये, इससे वह नष्ट तो नही हुए। जड़ें तो अभी यथावत् हैं। हाँ, निमित्तज्ञान अब यह अवश्य बताता है कि जिस बालक को राजा बनना था, वह स्वयं तो राजा नहीं बनेगा, किन्तु राज्य की जड़ें जमवायेगा। राजा को अपने प्रभाव में रखेगा। चणी, तुम्हारा यह पुत्र चाणक्य कहलायेगा और अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से, राज-गीति के कौशल से, संसार को चिकत कर देगा, यशस्वी होगा।"

गुरू को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करके ब्राह्मण घर लौट आया। अब उसके मन में यह आध्वासन था कि पुत्र यदि यहस्वी होगा तो उत्तम है। राजा तो वह स्वयं नहीं बनेगा किन्तु वह मन्त्री अवध्य बन जायेगा। ब्राह्मण लोग मन्त्री हुआ करते हैं। अच्छा तो यह भी नहीं होगा कि राज-काज के परिग्रह में इसका मन उलझे। स्वयं राजा नहीं बनेगा, बस इतनी ही रक्षा है। "बालक का नाम चाणक्य पड़ गया। "

धीरे-धीरे बालक बढ़ना गया। पिता को यह देखकर सन्तोष हुआ कि घर में सम्पदा नहीं बढ़ रही है। निर्धनता ने पित-पत्नी के मन को सन्तुलिस बना रखा है।

पिता की सम्पदा शास्त्र-ज्ञान थी, सो उसने बालक को गुरुओं से अनेक शास्त्र पढ़ाये — धमं, दर्शन, इतिहास, तर्क, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द आदि 14 विद्याएँ सिखायी। बालक अद्मृत ज्ञानी हो गया। धुरन्धर विद्वान होने पर पिता ने इसका विवाह यशोमती नामक एक बाह्मण-कन्या से कर दिया। यशोमती अपने पित की बुद्धि और शील स्वभाव से परिचित हो गई तो प्रसन्न मन से घर गृहस्थी में लग गयी। पित के बेडौल शरीर को उसने अपनी आंखों में नथा रूप दे लिया। घर में अभाव था, सो विपन्न होकर रहना सीख लिया।

यशोमती एक बार अपने भाई के विवाह के अवसर पर पिता के घर आयी।

<sup>1</sup> हेमचन्द्राचार्य क्रत जिस 'मिमघान-चिन्तामणि' में चाणक्य की यह कथा दी हुई है, उसमें चाणक्य के आठ नाम गिनाए गए हैं— (1) वात्स्यायन, (2) मेल्लिनाम (3) कुटिल वा कीटिल्य, (4) चाणक्य, (5) द्रामिल, (6) पक्षिलस्वामी, (7) विष्णुदल, (8) अङ्गुक्स !

उसकी दूसरी बहुनें भी विवाह में आयी थीं। सब के पास सुन्दर वस्त्र और मूल्यवान वामूषण थे। यशोमती थी एक निर्धन बाह्मण की पत्नी। बहिनों ने यशोमती की निर्धनता की तथा उसके पति की द्रव्य-उपार्जन की ब्रह्ममता और कुरूपता की हुँसी उड़ाई। यशोमती ने विवाह के वे दिन मन मारकर काट विये। दुःखी होकर जब यशोमती पति के पास लौटी तो उसने अपनी व्यथा-कथा उसे सुनाई। उसके आँसुओं की धार रुक नहीं रही थी। वाणक्य ने तभी निरुच्य कर लिया कि वह गांव से बाहर जाकर घन कमायेगा और सबको दिखा देगा कि उसकी क्या सामर्थ्य है। अभिमान और अहंकार की मान्ना भी वाणक्य में उतनी ही थी, जितना बड़ा उसका जान।

वह नन्दराजाओं की राजधानी पाटलिपुत्र पहुँचा। महाराजा महापद्मनन्द की दानशाला में प्रवेशकर वहाँ के पण्डितों को शास्त्रार्थ की जुनौती दी और सबको पराजित कर दिया।

बात मगध-सम्राट तक पहेंची । प्रसन्त होकर उन्होंने चाणस्य को दान-शाला का प्रधान बना दिया। चाणक्य का यश और प्रभाव दिनोंदिन बढ़ता गया। युवराज घनानन्द को चाणक्य का अहंकार, उसकी उद्धतता और उसका बढ़ता हुआ प्रभाव पसन्द नहीं था। एक दिन युवराज ने दासी से सूना कि चाणक्य राज-सभा में आकर स्वयं महाराज के खाली सिहासन पर बैठ गया। दासी ने नाणक्य से जब कहा कि सिहासन की छोड़कर दूसरे आसन पर बैठें तो चाणक्य ने कहा---"इस पर तो मेरा कमण्डल रहेगा।" "तब इस तीसरे आसन पर बैठो", दासी ने कहा। "इस पर मेरा वस्त्र रहेगा, और उस अगले आसन पर मेरा यज्ञोपवीत, और उस वासन पर शास्त्र "दासी से यह घटना सुनकर युवराज का कोध इस सीमा तक बढ़ा कि उसने चाणक्य की चोटी पकडकर उसे दानशाला से धक्के देकर निकाल दिया । चाणन्य ने ऋद्ध नाम की तरह अपनी चुटिया की कुण्डली खोल दी और प्रतिज्ञा की : "मैं जब तक इस समूचे नन्दवंश का नाश नहीं कर दूंगा, शिखा की गाँठ नहीं बाँघुंगा।" वह निकल पड़ा ऐसे होनहार बालक की खोज में जिसमें राजत्व के गूण हों, जिसके माध्यम से वह नन्दवंश का उच्छेद करके नये राजवंश की स्थापना करे। नये राजवंश की स्थापना के लिए आवश्यक था कि प्रारम्भ से ही स्वयं से प्रतिबद्ध व्यक्ति को राज्य-संचालन की क्षमता में प्रशिक्षित किया जाये और उसके माध्यम से इतना सैन्य-बल एकत्र किया जाये कि नम्द राजा को युद्ध-कौशल और नीति-चात्यं के आधार पर सिहासन से च्यूत किया जा सके।

चाणनय चूमता हुआ हिमालय की तराई में पिष्पलीवन में बसे मौयों के गण-तन्त्र में पहुँचा, जहाँ के शासक बास्य-श्राद्धी थे। वह गाँव के मुखिया के यहाँ ठहरा तो पाया कि गृहपति इस चिन्ता से इस्त हैं कि उनकी गर्मनती पुत्री को यह दौहद या अन्तरंग इच्छा हुई है कि वह चन्द्रमा का पान करे। चाणस्य को अपनी बुद्धि पर विश्वास या। उसने गृहपति को आश्वस्त कर दिया कि वह उसकी पुत्ती को अवस्य चन्द्रमा का पान करवा देगा। "सर्त यह है" चाणस्य ने कहा, "जो बालक उत्पन्न हो उसकी शिक्षा-दीका और उसके भविष्य के निर्माण का दायित्व मेरे ऊपर ही रहेगा। मैं जब चाहूँ, बालक को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ ले जाऊँगा।"

गण के मयूरों के रक्षक मौर्य गृहपति ने चाणक्य की यह अर्त मान ली। उसने सोचा, जो व्यक्ति इतना कुशल है कि मेरी पुत्री को चन्द्रमा पिला देगा वह मेरे बालक के भविष्य को भी सुन्दर बनायेगा।

चतुर चाणक्य ने भी यह सोचा कि दोहद पूरा होने से पहले ही यदि प्रतिका करवा लूँगा तो गृहपति वचनबद्ध हो जायेंगे। बाद में ऐसी बात सामने रखूँगा तो वह घन-सम्पदा देने का विकल्प सामने रखेंगे और इच्छित उद्देश्य पूरा न हो पायेगा।

चाणक्य को ज्ञान हो गया कि जो श्रेष्ठी-पुत्री चन्द्रमा को पीने का दोहद पाल रही है, उसके गर्म का बालक अवश्य ही प्रतापी होगा, और वही उसकी आशाओं के अनुरूप राजा बन सकेगा।

चन्द्रोदय होते ही चाणक्य ने गृहपति की गर्भवती पुत्री को छप्पर वाले कमरे में आगम से पीढ़े पर बैठ जाने को कहा। हाथ में जल से भरी थाली दे दी और कहा कि फूम की छत वाले झरोखे से जो चन्द्रमा दिखाई देता है वह जैसे-जैसे थाली में आता जाये भगवान का नाम-स्मरण करती हुई वह चन्द्रमा को थाली में से धीरे-धीरे पीती रहे। जब समूचा चन्द्रमा पी चुके तो आँख बन्द करके लेट जाय। मन को बहुत प्रफुल्ल और प्रसन्त रखे। उसे अनुभव होगा कि चन्द्रमा की शीतलता पेट में हिलोरें ले रही है।

चाणक्य ने अपनी वाणी की चतुराई से और आशीर्वाद की मुद्रा से गाँव के एक आदमी को अपने साथ मिला लिया था। उसे आदेश दे दिया था कि वह फूम की छत पर दवे पाँव चढ़ जाये और छत पर जो झरोखा बना हुआ है, जिसमें से चन्द्रमा की किरणें नीचे घर में पड़ रही हैं, उस झरोखे को धीरे-घीरे फूस से इस तरह ढकता आये कि चन्द्रमा का प्रकाश नीचे कमरे में कमशः कम होता जाये। यह घ्यान रखे कि नीचे रहने वालों को न तो हाथ की उंगलियाँ दिलाई दें, न कोई शब्द सुनाई दे।

स्पष्ट है कि जब उल्लास से भरी हुई गर्भवती नारी ने यह पाया कि घीरे-घीरे जल में लहराते चन्द्रमा का बिम्ब कम होता जा रहा है और वह उतने-उतने अंश को पीनी जा रही है तो उसे तृष्ति होती गई। धीरे-घीरे चन्द्रमा इतना कम हो गया कि उसका प्रकाश समात हो गया और वह नारी अपार श्रीतल मधुरिमा की बनुमूति से भरी पलग पर लेट गई और कुछ ही सणों में निद्रालोक में चली गई।

चाणक्य का साथी विदा हो गया था। चाणक्य पूरे भरोसे के साथ स्वयं भी

विश्राम करने गृहपति द्वारा बतावे गये कक्ष में चले गये थे।

प्रात:काल चाणक्य उठे तो देखा, मृहपति स्नान-ज्यान करके स्वणं मुद्रामें नेकर अभिवादन के लिए खड़े हुए हैं। चाणक्य ने सारी सामग्री को अपने दाहिने हाथ की उँगलियों से छू दिया और कहा, "यह सब देवता के चरणों में अपित कर दो, मैं कुछ नहीं ले सकता।"

गृहपति ने उल्लास और भिन्त से नमस्कार किया। चाणक्य थोड़ी देर में तैयार होकर अपनी दैनिक पूजा-उपासना से निवृत्त होकर, आहार लेकर चले गये। बालक का जन्म माता द्वारा चन्द्रमा-पान करने के उपरान्त हुआ या अतः उसका नाम चन्द्रगुप्त रखा गया। बालक मौर्य गणतन्त्र का था अतः उसकी उपाधि मौर्ये हई।

इस कथा का अगला चरण तब प्रारम्भ हुआ जब अपनी धुन का पक्का चाणक्य आठ-दस वर्ष बाद फिर उसी गाँव में आया। एक स्थान पर बालकों को खेलता हुआ देखकर ठिठक गया, क्योंकि बालकों का दल राजा-प्रजा का खेल खेल रहा था। जो बालक राजा बना हुआ था वह इतनी सहज कुशलता से शासक का अभिनय कर रहा था कि सारे बालक उसकी आज्ञा में बंधे हुए थे।

नायक बालक खेल-खेल में कभी किसी लड़के को घोड़ा बनाता, किसी को हाथी और उन पर सवारी करता। मिट्टी के घरोंदे बनाकर उन्हें गाँव मानकर उन पर हाथी घोड़े छोड़ देता। गाँवों को खेल-खेल में विजय कर लेता। अच्छा काम करने वाले साथियों को पुरस्कार देने का अभिनय करता। अकुशल योद्धाओं की प्रताहना करता।

चाणक्य बालक के साहस की परीक्षा लेने के लिए उसके सामने पहुँचा और बोला—''महाराज, आप इतने बड़े नरेस हैं। मुझ ब्राह्मण को भी कुछ दान में दें।"

"नया चाहिए है तुम्हें विप्र, बोलो, तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा।"

"मुझे जो भी आप देना चाहें!"

"अच्छी बात हैं, देखो सामने गाँव की इतनी गायें चर रही हैं। तुम्हें जो-जो पसन्द हों ले लो।"

"किन्तु, गाँववाले क्या मुझे ये गार्ये ले जाने देंगे ? मैं उनकी वस्तु के अपहरण करने के अपराध में दण्डित नहीं किया जाऊँगा ?"

"नहीं, यह अपहरण नहीं है। राजा चन्द्रगुप्त द्वारा दिया हुआ दान है। जो कोई इसमें बाधा डालेगा, यह दण्ड का भागी होगा। तुम निःसंकी च वार्षे खंटकर ले जाओ। तुम दण्डित नहीं होगे।"

चाणक्य गद्गद हो गया: "इतना प्रतापी और साहसी यह बालक ! उसी गाँव में जहां मैंने मीर्य गृहपति की पुत्री का चन्द्र-दोहद पूरा किया था।"

फिर भी पूछा, "कौन हो, वत्स तुम ?"

नायक बालक की कथा सबको मालूम थी। साथियों ने बताया कि इसके माता-पिता कीन हैं और किस तरह इसकी माता को चन्द्रमा का दोहद हुआ था, किस प्रकार एक ब्राह्मण ने उस दोहद को पूरा किया था, और किस तरह उसने इसे अपने साथ ले जाने का वचन ले रखा था। पता नहीं वह विप्र कब आ आ सीर इसे अपने साथ ले जाये।

"मैं ही हूँ वह विप्र," चाणक्य ने बताया। प्यार से उसने चन्द्रगुप्त के सिर पर हाथ फेरा और कहा—"बेटा, तुम खेल-खेल में राजा बने हुए हो। मैंने ही तुम्हारी माता का असंभव दोहद पूरा किया था। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सचमुच का राजा बना दूँगा।"

चन्द्रगुप्त उस विप्र के साथ चलने को उद्यत हो गया। ऐसा ही आकर्षण या उसके व्यक्तित्व में, ऐसी ही पक्की लगन थी चन्द्रगुप्त के मन में राजा बनने की और ऐसा ही बटल विश्वास था चाणक्य के मन में कि नये राज्य की प्रस्थापना इसी बालक के माध्यम से पूरी होगी।

चाणक्य ने बालकों से मात्र इतना ही कहा—"जाकर बता देना इसके नाना-नानी को कि ब्राह्मण गुरु आये थे और अपने शिष्य को साथ ले गये हैं। वचन पूरा करने का समय आ गया था, अतः घर वाले चिन्ता न करें।"

अनहोनी-सी बात! गुरु-शिष्य यात्रा पर चल दिये।

चाणक्य ने बहुत परिश्रमपूर्वक, सावधानी से, सारी विद्याएँ चन्द्रगृप्त को सिखायीं। कला-कौशल और अस्त्र-शस्त्र का ज्ञान भी कराया। धीरे-धीरे स्थान-स्थान पर युवको की मंडली चन्द्रगृप्त के नेतृत्व में गठित होती गई।

चन्द्रगुप्त की तरुणाई का जब तेजोदय हो रहा था, उस समय भारत के पराभव की व्यथा राष्ट्र को कचोट रही थी। ईसा पूर्व 326 में भारत पर जब यूनानी सम्राट् सिकन्दर का आक्रमण हुआ तब राष्ट्र की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। युद्ध-विद्या में यूनानी तिपुण थे। चाणक्य ने चतुराई से चन्द्रगुप्त को यूनानी सेना में भरती करा दिया, ताकि वह सेना-संचालन की कला सीख ले। चन्द्रगुप्त को देखने-सीखने का अवसर मिला, किन्तु एक दिन उसे बन्दी बना लिया गया, इस आरोप में कि वह गुप्तचर है। अब चन्द्रगुप्त को सेना-नायक के सामने उपस्थित किया गया, तो नायक इस युवक के साहस और आत्मविश्वास से इतना प्रभावित हुआ कि इसे बन्धन-मुक्त कर दिया।

सिकन्दर लौट गया तो चाणक्य ने चन्द्रगुष्त के नेतृत्व में पांचाल के वाङ्कीकों में यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह की भावना जगायी । तीन वर्ष के पिरश्रम के बाद मगध साम्राज्य की सीमा पर चाणक्य ने चन्द्रगुष्त का एक छोटा-सा राज्य स्थापित करवा दिया। सैन्य-दल भी इक्ट्ठा हो गया क्योंकि नन्दों का धासन बहुत हिंसक और अन्यायपूर्ण हो चुका था। प्रजा आतंकित थी और कुझासन से मुक्ति चाहती बी । दो-तीन वर्ष की तैयारी के बाद चन्द्रगुप्त की सेना ने सीधे मनम्र की राजधानी पाटलिपुल पर आक्रमण कर दिया। किन्तु नन्दों की विश्वाल सेना और अस्त्र-शस्त्रों की अक्ति से होड़ नहीं सी जा सकी । पराजित होकर, प्राण बचाकर, चाणक्य और जन्द्रगुप्त माग निकले । चाणक्य दु:सी हुए। युद्ध-नीति में कहाँ क्या प्रुटि रह गयी ?

चूमते-चूमते चाणक्य एक दिन किसी वन-प्रान्तर के गाँव में पहुँचे। एक झोंपड़ी के बाहर खड़े हो गये। देखा, एक माँ अपने बेटे को मोजन करा रही थी। बेटे ने मोजन की वाली में परोसी गयी खिचड़ी के बीचों-बीच हाथ डाल दिया था। हाथ जल गया था। बुढ़िया कह रही थी—"कैसा मूर्ख है तू, चाणक्य की तरह। उसने सीमा के राज्यों को चीरे-धीरे जीतने के बजाय सीचे पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया और हार गया। तू खिचड़ी को किनारे-किनारे से खा। तब बाली के बीच तक पहुँच जायेगा और हाथ भी नहीं जलेगा।"

यह वार्तालाप सुनकर चाणक्य की आंखें सुल गईं। अब उसने चन्द्रगृप्त के लिए पुनः सेना संगठित की। सेना का संचालन इस प्रकार किया कि घीरे-घीरे सीमावर्ती राज्यों को चन्द्रगृप्त जीतता चला गया और अन्त में पाटलिपुत्र पर घेरा डाल दिया। चार वर्ष के युद्ध के उपरान्त राजा महापद्मनन्द ने धमंद्वार पर काकर आत्म-समर्पण कर दिया। चाणक्य ने उसे प्राणों की भिक्षा दी। घन-परिवार लेकर महापद्मनन्द प्रवास में चला गया।

ई० पू० 317 में चन्द्रगुप्त के मीर्यसाम्राज्य की स्थापना हुई। और, नन्द-वंश के नाश के उपरान्त चाणक्य ने अपनी चोटी की गाँठ बाँधी। अब चन्द्रगुप्त सम्राट् थे और चाणक्य अमात्य-गुरु। चाणक्य ने चन्द्रगुप्त के अमात्य के रूप में राष्ट्र की जो अपूर्व सेवाएँ कीं, वे चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार को भी उपलब्ध रहीं। किन्तु बिन्दुसार को चाणक्य का प्रभाव सहन नहीं हुआ। यहाँ चाणक्य का मन भी राजकाज से विरक्त हो गया था अतः सत्तर वर्ष की अवस्था पार करते ही चाणक्य ने निर्मन्य मुनि-वीका ले ली।

हरिषेण-कथाकों में उल्लेख है कि एक बार जब मुनि चाणक्य पाँच सी किक्यों सिंहत काँचपुर के वन में ध्यान-मन्न थे, तब वहाँ के राजा सुमित्र वन्दना को पहुँचे । चाणक्य के प्रति राजा का यह भित्तभाव देखकर राजा का अमास्य सुबन्च हेच से भर गया। एक बार जब मुनि चाणक्य उपलों के ढेर पर बैठे निर्विकार भाव से ध्यान कर रहे थे तो सुबन्च ने कुचक द्वारा उपलों में आग लगवा दी, यद्यपि दिखाने के लिए वह पहुँचा था मुनि-वन्दना के लिए। चाणक्य समाधि में स्थिर रहे और उन्होंने उसी अवस्था में शान्तिचल से खरीर त्याग किया। कहते हैं, काँचपुरी के दिखाण में आज भी चाणक्य की समाधि पूजी जाती है।

कम्मड़ कृति 'बड्ढाराधने' में भी चाजन्य के कृतित्व का उल्लेख सम्राट् चन्द्रगुप्त और आचार्य भद्रबाहु की कथा के प्रसंग में आया है। चाजन्य की प्रतिका के वरदान से चन्द्रगुष्त मौर्यं का जो व्यक्तित्व विकसित हुआ और उसके पौरम ने देश को जो एकछत्र साम्राज्य का बोध दिया वह देश के आत्म-सम्मान की रक्षा का स्विणम युग है। चन्द्रगुष्त मौर्य इतिहास-कालीन भारत का प्रयम सम्मान है। जो राष्ट्र छिन्त-भिन्न और पराधीन हो गया या उसमें चन्द्रगुष्त ने नयी प्राण-चेतना जगायी थी। उसने पश्चिमोत्तर प्रदेश की यवन, काम्बोज, पारसीक, सबर और म्लेच्छ कहलाने वाली जातियों की सेना तैयार की थी। अनेक युद्धों के सफल अभियान से सम्पूर्ण भारत को एक विशाल साम्राज्य के रूप में संगठित एवं संचालित किया था। विन्सेंट स्मिथ ने अपने इतिहास में लिखा है—

"दो हजार साल से भी अधिक हुए, भारत के प्रथम सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य ने इस देश की उस वैधानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसकी लालसा में गता-ब्दियो बाद का ब्रिटिश साम्राज्य आहें भरता रहा और जिसे सोलहवीं-सन्नहबीं सदियों के मुगल सम्राटों ने भी कभी पूर्णता से प्राप्त नहीं किया!"

जैनेतर स्रोतों में कौटिल्य-अर्थशास्त्र के रिचयता चाणक्य के सम्बन्ध में एक प्रसंग इस प्रकार आता है:

चाणक्य ने अनेक बार चन्द्रगुप्त के प्राणों की रक्षा की। भारतीय इतिहास का वह ऐसा समय था जब राजशासन द्वारा किन्हीं-किन्हीं अत्यन्त रूपवती कन्याओं का लालन-पालन इसप्रकार किया जाता कि उनके आहार-पान मे धीरे-धीरे विष का संचार होता रहे, और वे विष का प्रभाव इस सीमा तक ग्रहण करती चली जायें कि स्वयं दोष से मुक्त रहे, किन्तू जो ब्यक्ति उनके संसर्ग में आये उस पर विष का प्रभाव छा जाये। नन्द राजा के मन्त्री ने षड्यन्त्र किया कि इस प्रकार की एक विषकन्या को विजय-अभियान से लौटते हुए चन्द्रगृप्त के रथ के आगे भेज दें। किन्तु विष-कन्या जब चन्द्रगुप्त के रथ के सामने आयी तो चाणक्य ने उसे चन्द्रगृप्त के रथ पर बैठने से रोक दिया और चन्द्रगृप्त के साथी राजा पर्वतक की आज्ञा दी कि इस रूपवती तरुणी को वह स्वीकार करे। राजा पर्वतक चन्द्रगुप्त के आक्रमणों का सहयोगी था, इसलिए उसे आधे राज्य का स्वामी होना था। पर्वतक ने ज्यों ही अदम्य-आवेग में विषकत्या का हाथ पकड़ा, विषकत्या के पसीजे हुए हाथ का पसीना उसे लग गया जिससे पर्वतक पर तत्काल विष का प्रभाव पड़ते लगा। धीरे-धीरे उसका कण्ठ सुखने लगा। उसने चन्द्रगुप्त की सहायता के लिए पुकारा । चन्द्रगुप्त ने विष दूर करने वाले वैद्यों को तस्काल बुलाना चाहा किन्तु विष का प्रभाव इस सीमा तक बढ गया था कि कोई भी उपचार नहीं किया जा सका । इतिहासकारों ने चाणक्य के इस व्यवहार का यह अर्थ लगाया कि चन्द्रगुप्त की प्राणरक्षा के लिए यह आवश्यक था कि विश्वकन्या पर्वतक के पास जाये, क्योंकि राजनीति के नियम के अनुसार जब दो राजा आधे-आधे राज्य के अधिकारी होते हैं तो एक न एक दिन आपस में उनमें युद्ध ठनता ही है।

इस प्रसंग में चन्द्रगुप्त और चाणक्य की कथा में एक विचित्र उल्लेख है कि बाणक्य ने मविष्य में विषकन्याओं के प्रभाव से चन्द्रगुप्त को सुरक्षित रखने के लिए यह व्यवस्था कर ली थी कि चन्द्रगुप्त के आहार में धीरे-घीरे विष की मात्रा बढ़ती रहे और वह विष का इतना अभ्यस्त हो जाये कि यदि कोई विषकन्या उसके सम्पक्तीं आये तो भी चन्द्रगुप्त सुरक्षित रहे। चन्द्रगुप्त जिस प्रकार विष के प्रभाव से सुरक्षित था, उसकी कथा इस प्रकार है:

सम्राट् चन्द्रगुप्त एक दिन आहार कर रहे थे कि उस समय उनकी गर्मवती राजमहिषी के मन में दोहद उत्पन्त हुआ कि वह सम्राट् के साथ भोजन करें । अपनी प्रबल इच्छा के कारण महारानी ने चन्द्रगुप्त की थाली में से भोजमें का एक कौर उठाकर खा लिया। मोजन में मिले हुए विष का प्रभाव महारानी के शरीर पर छा गया और वह अचानक मूछित हो गई। महाराज चन्द्रगुप्त ने महारानी की प्राण-रक्षा का पूर्ण प्रयत्न किया, किन्तु वे महारानी की आकस्मिक अस्वस्थता का कारण न जान सके। चाणक्य समझते थे कि महारानी के अचानक रोग-प्रस्त होने का वास्तविक कारण क्या है। चाणक्य ने तत्काल शत्य-चिकित्सा का प्रबन्ध किया और गर्म में स्थित बालक को निकलवाकर उसके प्राण बचा लिए गये। महारानी की मृत्यु हो गई। मौं ने जो विषैला भोजन खाया था, उसका प्रभाव बालक पर कुछ विशेष नहीं हुआ, केवल उसके माथे पर एक नीला निशान बन गया। ललाट पर उभरे नीले बिन्दु के कारण चन्द्रगुप्त ने बालक का नाम बिन्दु-सार रखा।

इतिहास में बिन्दुसार अपने राज्य-विस्तार के लिए और जैनधर्म की प्रभा-वना के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, किन्तु अभी हम केवल चन्द्रगृप्त मौर्य की ही बात कर रहे हैं।



# संस्कृति के शिलापट पर इतिहास की ग्रात्मकथा

मानव-सम्यता के आदिकाल की जिस पौराणिक पृष्ठभूमि का वर्णन हमने प्रारंभिक खण्ड में किया है, चक्रवर्ती सम्राट् भरत का बह युग हमें आधुनिक इति-हास की दसवी शताब्दी के उस बिन्दु से जोड़ता है, जब दक्षिण कर्नाटक के प्रसिद्ध सेनापित चामुण्डराय ने भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति की स्थापना श्रवण-बेल्गोल में विन्ध्यगिरि पर की। यही श्रवणबेल्गोल हमें ले जाता है भारतीय इतिहास के उस स्विणम अतीत में, जब आधुनिक भारत के प्रथम सम्राट्, चन्द्रगृप्त मौर्य अपने पूज्यपाद गुरु श्रुतकेवली भद्रबाहु के शिष्य के रूप में यहाँ चन्द्रगिरि पर्वत पर तपस्या करने आये और यहीं पर गुरु-शिष्य ने समाधिमरण किया।

भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त दोनों इतिहास-पुरुष हैं। प्राचीन शास्त्रों और लोक-गाथाओं में हजारों वर्ष से समाविष्ट उनके जीवन की कथा का ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है सम्राट् चन्द्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध चन्द्रगिरि पहाड़ी के उस प्राचीन शिलालेख मे, जो लगभग छठी शताब्दी में उत्कीर्ण किया गया था, भगवान बाहुबली की मूर्ति की प्रतिष्ठा से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व।

चन्द्रगिरि पर्वत का शिलालेख इतना महत्वपूर्ण है कि उसका पूरा पाठ प्रस्तुत करना, उसकी कथा का विश्लेषण करना, प्रत्येक इतिहासप्रेमी, साहित्यप्रेमी और धर्मप्रेमी व्यक्ति के लिए आवश्यक है।

इस प्रयोजन से हमने चार काल्पनिक पात्रों के एक दल को अध्ययन का साधन बना लिया है जो एक अन्वेषक दल के रूप में दक्षिण भारत की अपनी सांस्कृतिक यात्रा के उद्देश्य से श्रवणबेल्गोल की चन्द्रिगिरि पहाड़ी पर आ पहुँचा है। सुविधा के लिए इन्हें कोई भी नाम दिये जा सकते हैं। किन्तु हम प्रत्येक के ज्ञान-गुण के आधार पर अलग-अलग नाम इस प्रकार देंगे:

वाग्मी : प्राचीन कन्नड़ के ज्ञाता । संस्कृत, प्राकृत के विद्वान् । प्राविद : इतिहास और प्रातस्व के प्रसिद्ध विद्वान् ।

श्रुतज्ञ : जैन-सस्यज्ञान के मर्मज्ञ ।

बनुया : शोध-कार्य में रुचि सेने दाली एक विक्वविद्यालयीय छाता।

जैसाकि इनके परिश्रम से स्पष्ट है, हम मान लेते हैं कि इस दस के काल्पनिक सदस्यों ने अपने-अपने विषय के बृष्टिकोष से कर्नाटक के साहित्य, इतिहास, कला-पुरातस्य और सामाजिक मान्यताओं का अध्यमन पुस्तकों के माध्यम से कर निया है। वे जानते हैं कि:

- कर्नाटक का प्राचीन साहित्य श्रमण मुनियों और जैन धर्मानुयायी पण्डितों की देन है।
- उन्हें मालूब है कि कल्नड़ भाषा और व्याकरण का प्राथमिक स्वरूप प्राचीन जैन विद्वानों ने निश्चित किया है।
- वे पढ़ चुके हैं कन्नड़ का वह अधिकांश पुराण और कथा-साहिस्य, जो जैन सीर्थंकरों, आचार्यों और धार्मिक पुरुषों के कथानकों पर निर्मित हुआ है।
- जैन तत्त्वझान के मूल सिद्धान्त तथा श्रावकों और श्रमणों के आचार का उन्हें बोध है।

यह दल अब प्रत्यक्ष देखना चाहता है इतिहास के जीवन्त प्रमाण जो कर्नाटक के पर्वतों, गुफाओं, शिलालेकीं, मन्दिरों, मानस्तम्भों तथा भण्डारों में सुरक्षित ताड़पत्रों पर लिखे प्राचीन शास्त्रों के रूप में उपसन्ध हैं।

अब हम स्वयं भी कल्पना में इस दल के साथ हैं।

[अवन्यक्लोस के बन्द्रगिरि पर्वत पर पार्श्वनाथ बसिंद के विश्वण की ओर स्थित एक ज्ञिलालेख 'क्लैंड लाइट' (आलोक-संपात) में स्पष्ट विखाई वे रहा है। पण्डित बाग्मी उसका एक अंदा पढ़ रहे हैं]

वाननी : 'विविध-तरुवर-कुसुमदलाबलि-विरचना-शवल-विपुत्त- सजल - जलद-निवह-नीसोत्पत्त-तले, वराह-द्वोपि-व्याध्य-व्या-तरकु-व्याल-मृगकुल-उपित-उपस्यक-कृत्वर-वरी - महाग्रुहा - गहनाभोगवति समुत्तुंगश्रुंगे शिक्षरिषि...'

अनुना : पण्डितजी, कितना सुन्दर पढ़ते हैं आप, इस प्राचीन कम्नड़ लिपि को।

वास्मी : बिटिया, मेरा पढ़ना मवा ? सुन्दर तो है इस शिलालेख का कांच्य, इसकी सरस, खरल, प्रवाहमय भाषा, जो सुन्दरतम शब्दाविल में चित्र पर चित्र बनाती चलती है।

पुराविद् : सच बात तो यह है कि इस लिलत पदावित में कर्नाटक का समूचा प्राकृतिक वैश्वव बीस रहा है। वे सब विविध प्रकार के सुन्दर वृक्ष, वे शूमती हुई फूलों भरी डालियां ··· (शक्कर, बाग्नी से) वाग्मीजी, यह बया वर्णन है ? 'अवल-वियुक्त-सक्त-अनव मीलोत्यल-सने • '

भूतज्ञ : अर्थ स्पष्ट होगा यदि ऊपर की पंक्ति की पढ़ में और इसे इसके साथ

मिला लें—'अविनितल-ललाममूते अस्मिन् कटवप्र-नामक-उपलक्ति' अर्थात् समस्त पृथ्वी तल का श्टंगार है यह कटवप्र पर्वत । कटवप्र नाम है इस चन्द्रगिरि पहाड़ी का जिसे चिक्कबेट्ट (छोटी पहाड़ी) भी कहते हैं। इसे ही कहते हैं, तीर्थगिरि और ऋषिगिरि।

वान्मी : निःसन्देह । आपने अच्छा संकेत दिया, श्रुतज्ञजी । आलेख में वर्णन हैं
कटवप्र की इन शिलाओं का। देखिए, कैसी सुन्दर उपमा है — शिलाएँ
श्यामल हो गई हैं, विपुल जल से भरे बादलों की मौति । नाना प्रकार
के वृक्षों पर खिले फूलों और पत्तों की पंक्ति-रचना ने इन्हें रंगबिरंगा बना दिया है। फैले हुए हैं पठार और घाटियाँ, जिनमें हैं—
कन्दराएँ, बड़ी-बड़ी गुफाएँ। दुर्गम स्थान पर विचर रहे हैं वराह,
चीते, शेर, रीछ, भालू, साँप और मृग-दल।

अनुगा : बहुत सुन्दर ! पण्डितजी, और पढ़ियेगा ! यह हुआ प्रकृति का चित्रण । ग्राम, नगर और जन-गण के विषय में भी कुछ कहा है ?

पुराबिद् : वाग्मीजी, अनुगा को बीच में से यह पंक्ति सुनाइये। (संकेत से बताते हैं)

वाग्मी : हाँ, यह है — 'क्रमेणैव जनपदम्, अनेक-प्राप्त-शत-संक्यम्, मुदित-जन-धन-कनक-सस्य-गी-महिचा-जावि-कुल-समाकीर्णम्।' अर्थ है — कर्नाटक का यह जनपद जिसके सैकड़ों गाँवों में रहते हैं प्रसन्त मन वाले मनुष्य, जिनके पास धन है, झान्य है, सोना है, गाय और मैसों का दल है; बकरियाँ हैं, भेड़ें हैं।

अनुगा : गाय, मैस, सोना ! और, भेड़-बकरियाँ भी !

श्रुतज्ञ : पुराविद्जी, आपने घ्यान दिया होगा, यह वर्णन किस शब्द से प्रारम्भ होता है ? 'क्रमेणैव जनपदम्'' और वाग्मीजी ने जो अन्तिम शब्द अभी नहीं पढ़ा — वह है, 'प्राप्तवान्' अर्थात् कम-कम से जनपद, नगर-ग्राम होते हुए इस कटवप्र स्थान पर पहुँचे । प्रश्न है, कौन पहुँचे ?

अनुगा : अच्छा, यह तो कोई कथा उभर आयी इस शिलालेख में ?

पुराविद् : हाँ अनुगा, यह ऐसी कथा है जो भारतीय इतिहास का स्वणिम अध्याय है। मैं इस कथा को जानता हूँ किन्तु इसका प्रमाण देखना चाहता या, सो यहाँ आकर मिल गया। वाग्मीजी, खरा पढ़िये तो ऊपर का यह अंश जिसका सम्बन्ध 'प्राप्तवान्' से है—कि 'वह यहाँ पहुँचे।'

वाग्मी : 'सर्वसंघ उत्तरापवात् इक्षिणापयं प्रस्थितः क्रमेणैव अनेपदम् अनेक-ग्राम' :: इत्यादि यह में पढ़ चुका हूँ । 'समाकीणें प्राप्तवान् ।'

पुराबिब् : मिल गया कथा का मूल सूत्र- 'उत्तरापय से दक्षिण की और बढ़ते हुए कम-कम से जनपद, नगर, प्राम पार करते हुए- यहाँ इस कटवप्र. पर्वत पर आ पहुँचे । अब, बाम्मीजी चरा और ऊपर से इस लेख को
 पढ़ कों — यहाँ पहुँचने वाले महापुरुष का नाम स्पष्ट हो जायेगा ।
 कथा का संकेत भी मिल जायेगा ।

बाग्मी : 'ग्रुच-परम्परीण-क्रमास्मायत-महायुक्य - सम्तति - समबद्घोतित-अन्धय-भव्रवाहु-स्वामिना उज्वयम्याम् अध्याम - महानिमित्त - तत्त्वज्ञेन, त्रैकास्य-विज्ञाना निमित्तेन द्वावश-संवत्सर-कालवैश्वम्यम् उपलस्य कथिते सर्वस्तंत्र उत्तरापयाव् विभागपथम् प्रस्थित: ।'

श्रुतज्ञ : हाँ, यही कथा है जैन शास्त्रों और पुराणों में ।

पुराबिब् : श्रृतज्ञजी, यहाँ तो वह पौराणिक कथा इतिहास के स्वरों में पर्वत के हृदय से बोल रही है।

अनुना : इसका अर्थं तो बताइये, वाग्मीजी ।

बाग्मी : सुनो। "प्राचीन गुरु-परम्परा के क्रम में जिन महापुरुष का नाम आचार्यों की नामाविल में आता है उन त्रिकालदर्शी अष्टींग महानिमित्त के जानी आचार्य भद्रबाहु स्वामी के निमित्त-ज्ञान में यह सूचना प्रकट हुई कि----

> 'उज्जियनी मे, (जहाँ वह धर्मोपदेश कर रहेथे, और समस्त उत्तरांचल में), बारह वर्ष का वैषम्य अर्थात् अकाल पड़ने वाला है। इसलिए वे अपने संघ को उत्तरापथ से दक्षिण की ओर ले गये, कम-क्रम से यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे।"

<mark>अनुगा :</mark> सारा संघ यहाँ आकर रुक गया ?

पुराबिद्: नहीं : । कथा का वह अंश भी इसी शिलालेख में होना चाहिए । शिलालेख के अन्त में क्या लिखा है, बाग्मीजी ?

वाग्नी : समुत्तृंगभूंगे शिलरिण जीवित-शेषम् अल्पतरं कालम् अवबुध्य, अत्मनः सुचरित-तपस्समाधिम् आराधियतुम् आपृष्क्य, निरवशेषेण संबं विसृष्य शिष्पेण एकेन, प्रयुक्ततर-आस्तीर्ण-तलासु शिलासु शीत-लासु स्ववेहं संन्यस्य आराधितवान्, क्रमेण सप्त-सतम् ऋषीणाम् आराधितम् इति ।

> यहाँ पर यह स्पष्ट कर दूँ कि 'शिष्येष एकेन' का संदर्भ है उस पंक्ति में जो प्रारम्भ होती है 'अतः बाबार्यः प्रभावन्त्रो नाम अवनित्ते-सलामभूते'' जादि जो कह चुका हुँ।"

भूतक : यह सुनकर तो मेरा हृदय गद्यद हो गया है। वाग्नीजी, इसका अर्थ मैं बसा दूँ अनुमा को ?

बाम्मी : अवश्य, आपकी तो भावनाओं में यह कथा रसी-बसी है।

अनुतक : मैं विशेष रूप से इसलिए यह सब कह रहा हूँ कि इस कथा के इस अंश

को मैंने अपने आधुनिक शैली के खण्ड-काव्य में इस प्रकार निबद्ध किया है ---कटवप्र के उस्ता शिखर पर आ रके हैं त्रिकालदर्शी आचार्य भववाडु । जान गये हैं निमिल-जान से वह कि अस्य रह गई है आयु शेष, समय है निकट, कर्मी की निर्जरा का, समाधि में तल्लीनता का। छोड दिया उन्होंने संघ को, कर दिया विदा समग्र शिष्यमङली को कि बढ़ जाये वह आगे, नये आचार्य की प्रनुजा में। साय रह गया है केवल एक शिष्य बीक्षा नाम प्रभाषन्त्र, (इतिहास-नाम सम्राट् चन्द्रगुप्त) । गुर की सेवा का एकाकी पुष्प अवसर छोडा नहीं उस साम्राज्य-त्यागी ने । सम्यक चारित्र की आराधना से सदा पवित्र बैठ गये गुरु, विस्तीर्ण ज्ञिलाओं के शीतल पटल पर, संन्यास बारण कर, समाधिमरण हेत्। कालान्तर में इसी कटवप्र से समाधि प्राप्त की सात सौ ऋषियों ने ।

अनुगा : कितना पवित्र है गिरिप्शुग ! बार-बार नमस्कार करने को मन होता है।

भृतज्ञ : मेरा मन अटक गया है झिलालेख की पहली पंक्ति पर, उसके पहले दो शब्दों पर : 'सिखंस्वस्ति'।

अनुमा : दोनों शब्द कितने अर्थपूर्ण है। 'सिद्धं, अर्थात् सब कार्य सिद्ध हों और 'स्वस्ति' अर्थात् सबका कल्यागं हो।

भृतम : इसको मों समझना चाहिए कि 'सिद्ध' अर्थात् सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। सिद्ध का अर्थ सिद्ध परमेष्ठी। जैन-धर्म की परम्परा का है यह शब्द। शिलालेस का पहला श्लोक भगवान महावीर की श्रद्धा-स्मृति में है। बाग्मीजी, देखिये इसे ।

बाग्बी : (पहले हैं)

जितम्ब्रनवता श्रीमब्-धर्म-तीर्थ-विषायिना । वर्डमानेन सम्प्राप्त-सिद्धि-सीस्यामृतास्मना ॥

अनुतज्ञ : अर्थात् "जो श्रीमान् घर्म-तीर्थ के विधायक हैं और जिनकी आत्मा ने सिद्धि-सौड्य के अमृत को प्राप्त कर लिया है ऐसे भगवान वर्धमान की जय।"

पुराहिष् : वाग्मीजी, जब झाप प्रारम्भ के अंश पर था ही गये तो आगे का वह गद्य भाग भी पढ़ दीजिये जिसमें भगवान महाबीर के उपरान्त उनके गणधर-शिष्यों की परम्परा का उल्लेख है।

बाग्मी: भगवान महावीर की शिष्य परम्परा गौतम गणधर से भद्रबाहु स्वामी तक कमबद्ध रूप में यहाँ दी गई है। इसे पढ़े देता हूँ, किन्तु जिनके शिष्यों की पट्टावली यहाँ दी गई है उन भगवान महावीर का काव्य-मय वर्णन तो पहले देख लीजिये:

> ''अय खलु सकल-जगद्-उदय-करणोदित-निरित्तशय-गुणास्पदीभूत-परमजिन-शासन-सरस्समिभर्गाद्धत-मध्यजन-कमलविकसन-वितिमि-रगुण-किरण-सहस्र-महोति-महाबोर-सवितरि परिनिर्वृत्ते।''

श्रुतज्ञ : भगवान महावीर की उपमा यहाँ सूर्य से दी गई है — सूर्य जैसे सारे जगत् में प्रकाशोदय को सम्पन्न करने वाला है, वैसे ही भगवान महा-बीर सकल जगत् का उदय, आत्मा का अम्युवय, करने वाले हैं। जिस प्रकार सूर्य कमलों को विकसित करता है, उसी प्रकार भगवान महा-वीर भव्य जनों के हृदय-कमल को विकसित कर देते हैं। कमल जिस प्रकार सरोवर में. खिलते हैं, उसी प्रकार भव्यजन के मन भगवान जिनेन्द्र की वाणी के सरोवर में प्रफुल्ल रहते हैं। सूर्य जैसे बस्त होता है, उसी प्रकार गुणों की सहस्र किरणों का प्रसार करने वाले भगवान महावीर का परिनिर्वाण होने पर…

अनुवा : शिलालेख में तो आगे अनेक नाम पढ़े जा सकते हैं।

पुराबिष् : हाँ, यही शिलालेख का ऐति हुति खक अश है। बाग्मीजी इसे सुनायेंगे। बाग्मी : इसमें जो लिखा है उसका सन्धि-विच्छेद करके पढ़ रहा हूँ।

'भगवत्-परम-ऋषि-गौतम-मण्यर-साकात्-शिव्य-लोहाय्यं-जम्बु-विष्णुदेव-अपराजित-गोवर्यंम-भन्नबाहु-विशास-प्रोव्छिल-कृत्तिकार्य्य-जयनाम-सिद्धार्थ-धृतियेण-बुद्धिल-आदि-गुरुपरम्परीण-कम-अध्यागत-महापुरुष-सम्तति-समवद्योतित-अन्वय-भन्नबाहु-स्वामिना उण्यदि-ग्याम...' श्रुतश्च : हौ ठीक, भ्रगवान् परम ऋषि गीतम गणधर के साक्षात् शिष्य लोहार्य फिर जम्बु, फिर विष्णुदेव, फिर अपराजित बादि के नाम गुरु-शिष्य-परम्परा के कम से भद्रबाहु-स्वामी तक गिना दिये हैं और लिखा है कि यह गुरु-शिष्य परम्परा, सन्तान की तरह, इस नामाविल में सदा चुितमान् है।

अनुगा: भद्रबाहु स्वामी के नाम के साथ ही उस कथा का संदर्भ आ गया है जिमे आपने पहले इसी शिलालेख से पढ़कर बताया कि भद्रबाहु स्वामी ने अष्टांग-निमित्तज्ञान से जाना कि उत्तराखंड में बारह वर्ष का अकाल पडने वाला है आदि।

पुराविद् : यह यहाँ का प्राचीनतम शिलालेख है- छठी शताब्दी का । और, है सबसे महत्वपूर्ण । 'शिलालेख संग्रह' में इसका पहला क्रमाँक है ।

अनुगा : मेरा सौभाग्य है कि आप सबकी कृपा से अब मैं यह समूचा शिलालेख पढ सकती हूँ। इसका पूरा अर्थ भी स्पष्ट हो गया है।

वाग्मी : स्वयं चन्द्रगुप्त मौर्यं का इतिहास-काल, भद्रबाहु स्वामी की दक्षिण-यात्रा, श्रवणबेल्गोल की पावन भूमि की प्राचीनता, भद्रबाहु स्वामी की तपस्या और समाधिमरण की पुण्य-स्थली, और 700 मुनियों के समाधिमरण का स्मारक यह तीर्थं!

पुराविद् : और, प्रकृति का हृदयग्राही वर्णन, काव्य का चमत्कार, भाषा का प्रवाह...

भुतज : और, महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तर और दक्षिण भारत को संस्कृति के एक सूत्र में गूंथने वाली ऐतिहासिक कथा का जीवन्त प्रमाण ।

अनुगा : शिलालेख के अन्त मे लिखा है जिसे मैं भी पढ़ सकती हूँ—— "जयतु जिनशासनम् इति ।"



## जैन संस्कृति की सार्वभौमिकता के संवाहक भ्राचार्य भद्रबाहु

राजनीति से विरत होकर अन्त में चाणक्य ने स्वयं मुनि दीक्षा ले ली — इस कथा से हम परिचित हो चुके हैं।

सम्राट् चन्द्रगुप्त का क्या हुआ ? वह 25 वर्ष की आयु में सिहासन पर कैठे। उन्होंने लगभग 44 वर्ष की आयु में अपने पुत्र बिन्दुसार का राज्याभिषेक कर दिया, और स्वयं मुनिधर्म में दीक्षित हो गये। उनके दीक्षा-गुरु थे आचार्य भद्रबाहु।

जिस प्रकार साम्राज्य-संस्थापना के लिए वाणक्य ने बालक चन्द्रगुप्त को लोज लिया था, उसी प्रकार भद्रबाहु को लोज निकाला था उनके गुरु श्रुतकेवली गोवर्घनाचार्य ने—भगवान महावीर के गणधर गौतम स्वामी की आचार्य परम्परा को अञ्चण्ण रखने के लिए, कल्याणकारी धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए।

श्रवणबेल्गोल के पाषाण-फलकों में उत्कीर्ण इतिहास भद्रबाह और चन्द्रगृप्त की कथा प्राचीन जैन शास्त्रों और पुराने अभिलेखों में

इसी से संबंधित यह तथ्य भी है कि भद्रबाहु का भाषार्थत्व-काल दीनों बाम्नायों में ती भिन्न है ही, ऐतिहासिक काल-मणना के अनुसार भी बन्तर है। विद्वान शोध-खोज में भाषी भी लगे हए हैं।

विगम्बर मान्यता स्वेताम्बर मान्यता इतिहाससम्बत मान्यता साचार्य-काल साचार्य-काल चन्द्रसुप्त मीर्य का राज्य

वी० नि० सं० 133 से 162 ईं० प्र० 394 से 365 बी० नि० सं० 156 से 170

र्वै० पूर्व 394 से 365 हैं वृत्व 371 से 357 हैं वृत्व 321 से 298 स्वेतास्वर माध्यता को साधार मानकर समीकरण के समीप पहुँचा जा सकता है।

<sup>\*</sup>यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भड़बाहु नाम के कई बाजार्य हुए हैं शत: जिन भड़बाहु बाजार्य का संदर्भ हमने विया है उनकी काल गणना अथवा पट्टावली के विषय में दिगम्बर तथा खेताम्बर आम्नायों की मान्यता में भेद है।

<sup>---</sup>बा॰ हीरा लाल जैन की दिप्पणी के बाधार पर

तो उपलब्ध है ही, इस कथा का एक ऐतिहासिक आधार भी मिला है — श्रवणबेल्योल के चन्द्रगिरि पर्वत पर स्थित चन्द्रगुप्त बसदि (मन्दिर) के पाषाण-फलकों पर । वहाँ यह कथा मूर्ति-चित्रों के रूप मे फलकों पर उत्कीर्ण है।

घटनाओं का कम जिस रूप में उत्कीर्ण है उनका उसी कम से वर्णन करते हुए हम उससे सम्बन्धित फलक का कमांक भी कोष्ठक में देते जा रहे हैं।

### गोवधंनाचार्य और भद्रबाहु

श्रुतकेवली गोवर्धनाचार्य कृण्डवर्धन नगर के एक उद्यान में विराजमान हैं। एक भक्त उनकी अर्चना कर रहा है (फलक-1) । कुण्डवर्धन की प्रजा सूख-शान्ति-पूर्वक रह रही है (2) । नगरी में उत्साहपूर्ण चर्चा है कि दिगम्बर मूनि गोवर्धना-चार्य पधारे हैं (3)। वरिष्ठ नागरिक उनकी अध्यर्थना के लिए निकल पड़े (4)। पीछे-पीछे आचार्य के शिष्यों की मण्डली आ पहुँची (5)। मूनिसंघ के आग-मन की चर्चा राजपुरुषो और सेवकों में भी पहुँची (6)। सबने मुनिसंघ का स्वागत किया (7-8) और तब आचार्य ने नगर-जनों को धर्म-चर्चा का लाभ दिया (9)। स्वागत करने वाले व्यक्ति मृतिसंघ का घेरा बनाकर अगवानी करते हए चल पड़े (10) । मृतिसंघ उन स्वागतकर्ताओं के पीछे-पीछे प्रस्थान करने लगा (11) ! तभी एक राजपरिवार मृतियों की अभ्यर्थना के लिए आ पहुँचा (12) । वह भिनत से आचार्य महाराज के चरणों की पूजा करके संघ के साथ हो गया (13)। मूनिसंघ अब आगे बढ़ गया (14)। वन का अधिकारी मूनिसंघ के अचा-नक आगमन से विस्मित हो गया (15)। मुनिसंघ को मार्ग बताने के लिए स्वयं वनदेवता आ गये। उन्होंने वनपालक को आदेश दिया कि मार्ग के वृक्ष काटकर साफ कर दें। मार्ग मे पड़ने वाले वक्ष काटे जाने लगे (16)। वन-पालक मार्ग-शोधन में लग गये। आचार्य ने उनको वृक्ष काटने से रोका (17)। तब तक वन-पालक ने अन्तिम पेड काटकर मार्ग साफ कर दिया। आचार्य का मन खिन्न हुआ (18) । गोवर्धनाचार्य एक मन्दिर के सामने घ्यानस्थ बैठ गये (19) ।

तदुपरान्त मुनिसंघ आगे बढ़ा (20)। अनेक राजपुरुष और प्रजागण उनकी अगवानी करने को आ उपस्थित हुए। ये सब कोटिपुरवासी उन साधुओं की बन्दना में मग्न हो गये (21)। कोटिपुर के राजा पदाधर का उत्तुंग भवन शोभित या (22)। यहाँ के निवासी मुनि-भक्त थे (23)। गोवर्धनायार्थ बनपालक के साथ कोटिपुर के उपान्त में पहुँचे (24)। आचार्य की शान्त मुद्रा को देखकर शिकारी लोग भी समूह में सम्मलित हो गये (25)। तभी एक दम्पती ने आकर आचार्य महाराज की अर्चना की (26)। मुनिसंघ ने आगे गमन किया (27) और, अगवानी करने वाले साथ-साथ चल पड़े (28)। तभी मुनिसंघ को एक मन्दिर दिखायी दिया (29)। कोटिपुर के निवासियों का दैनिक जीवन शान्तिपूर्ण था

(30) । मुनिसंघ आये-आये बढ़तर समा (31) । उसने कोटिपुर के समीपवर्ती मन्दिर में विश्राम किया (32) । कोटिपुर के बाह्यण सोम शर्मा और पत्नी सोमश्री के बालक का नाम था अद्रवाहु (33) । सोमश्रमी इतने ज्ञानी वे और उनका इतना मान था कि राजपुष्ट्य भी उनके पास आते थे (34) । अभ्यागतों को आते देखा तो उनकी पत्नी सोमश्री स्वागत के लिए उच्चत हुई (35) । तभी समाचार आया कि श्रुतकेवली गोवर्षनाचार्य का केशलोंच प्रारम्भ हो गया है । समाचार सबके लिए हर्षदायक हुआ । धर्म की प्रभावना हुई (36) ।

एक दिन विहार करते हुए आचार्य गोवर्धन ने एक बालक को खेलते हुए देखा। आचार्य गोवर्धन ने बालक के लक्षण देखकर निमित्त-ज्ञान से जाना कि यही उनकी आचार्य और शिष्य-परम्परा में पाँचवाँ श्रुतकेवली भद्रबाहु होगा (37)। गोवर्धन आचार्य ने भद्रबाहु की शिक्षा का पूरा दायित्व ले लिया (38)। भद्रबाहु गोवर्धन आचार्य के साथ संघ में प्रविष्ट ही गये। घीरे-घीरे शास्त्रों के ज्ञान में वे निष्णात हो गये (39)।

समय बीतने पर भद्रबाहु ने गोवर्धनाचार्य से मुनिदीक्षा ली। मुनिचर्या के अनुसार वे आहार-विहार करने लगे (40)। भद्रबाहु के गुणों और तपस्या के कारण उनके अनेक शिष्य बन गये और सर्वत उनका स्वागत होने लगा (41)।

#### आचार्य भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त मौर्य

विहार करते हए भद्रबाह एक दिन उज्जयिनी पहेंचे और वहाँ एक उद्यान में ठहर गये। भद्रबाह को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ उद्यान में एक कौटपाल लेटा हुआ है और आने-जाने वालों पर दिष्ट रख रहा है (42)। राजाजा थी कि कोटपाल वहाँ से विचरने वाले गृप्तचरों से सावधान रहे (43)। कोटपाल ने भद्र-बाहु को गृप्तचर समझकर अपने नियन्त्रण में ले लिया (44) । भद्रबाहु उपसर्ग के कारण व्यानस्य हो गये। देवी पद्मावती के प्रभाव के कारण कीटपाल वहाँ से अदृश्य हो गया (45)। कोटपाल को इस प्रकार विलुप्त देखकर वहाँ आये हए अनुचरों को आरचर्य और आतंक हुआ। वे राजदरवार में पहेंचे (46)। सम्राट् चन्द्रगुप्त उस समय उज्जियिनी के महाराज थे। जिसने भी यह समाचार सुना वह विस्मय में पड़ गया (47) । इतने में उद्यान में अन्य राजसेवक भी आ पहुँचे और उन्होंने प्रहरियों से प्रार्थना की कि उनको तत्काल सम्राट् के समीप पहुँचा दिया जाए ताकि वे स्वयं भी आगे के समाचार दे सकें (48)। उज्जयिनी समृद्ध नगरी थी। नागरिकों का जीवन बहुत सुकी और शान्त था। वहां का व्यापार और शिल्प उन्नति पर थे (44)। चन्द्रगुप्त सम्बाजी के साथ अपने राजपूरवों और सेवकों के दन सहित आचार्य भद्रबाहु का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े (50)। सब गुरुकों को प्रणाम किया। सेवक भी भिक्तवुर्वक विनम्न और बानन्दित हुए (51)।

भद्रबाहु ने सबको धर्मेलाभ दिया (52)। सम्राट् चन्द्रगुप्त और महारानी ने मुनि-संघ से आहार ग्रहण करने के लिए निदेदन किया (53)। चन्द्रगुप्त ने राजपुरुषों को साथ ले मुनियों को आहार दिया (54)। इसी अवसर पर वहीं एक अन्य मुनिसंघ आ पहुँचा और दोनों संघों का मिलन हुआ (55)। सेवकों सहित चन्द्रगुप्त और सम्प्राञ्जी ने आचार्य भद्रबाहु के चरणों की अर्चेना की (56)। सम्राट् चन्द्रगुप्त भद्रबाहु की तपस्या और उनके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भद्रबाहु को अपना गुरु मान लिया।

एक दिन आचार्य भद्रबाहु आहार के लिए निकले और जब एक भवन के द्वार में प्रवेश किया तो उन्होंने एक शिशु को चिल्लाते हुए सुना—"जाओ, जाओ"। आचार्य भद्रबाहु ने निमित्त-जान से विचार किया कि बालक की बात का अर्थ है कि उन्हें यह क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। उन्होंने सोचा जब यह बालक बोल ही रहा है तो उससे प्रदन भी किया जा सकता है। प्रदन का उत्तर मिला—बारह वर्ष, और आचार्य भद्रबाहु के निमित्त-जान में अर्थ स्पष्ट हुआ कि बारह वर्ष का भीषण अकाल पड़ने बाला है। वे निराहार लीट गये।

निमित्त-ज्ञान के इस निष्कर्ष के साथ जुड़ी है एक अन्य घटना जिसने भद्रबाहु के इस निर्णय की सम्पुष्टि दी। यह घटना भी पाषाण-फलकों में चन्द्रगुप्त बसदि में उत्कीर्ण है:

एक रात चन्द्रगुप्त वात-पित्त-कफ आदि रोगों से रहित स्वस्थ अवस्था में सोये हुए थे कि रात्रि के पिछले पहर में उन्होंने सोलह स्वप्न देखे। स्वप्नक्रम इस प्रकार है——

1. सूर्यास्त, 2. कल्पवृक्ष की शासा का टूटना, 3. चन्द्रमा का उदय जिसमें छलनी की तरह छेद थे, 4. भयंकर सर्प जिसके बारह फण थे, 5. देवताओं का बिमान जो नीचे उतरकर वापस चला गया, 6. मिलन स्थान में उत्पन्न कमल, 7. भूतप्रेतों का नृत्य, 8. जुगनुओं का प्रकाश, 9. जलरहित सरोवर किन्तु कही-कहीं थोडा-सा जल, 10. सोने की थाली में सीर खाता हुआ कुत्ता, 11. ऊँचे हाथी पर बैठा बन्दर, 12. तट की मर्यादा मंग करता समुद्र, 13. रथ को सींचते हुए बछड़े, 14. ऊँट पर सवार राजपुत्र, 15. धूल से आच्छादित रस्तराशि और 16. काले हाथियों का युद्ध। (फलक 57)।

इन सोलह स्वप्नों के अभिप्राय के सम्बन्ध में सम्राट् चन्द्रगुप्त ने अपनी महा-रानी से, ज्योतिषियों और मंत्रियों से परामर्श किया (58) । अभिप्राय के सम्बन्ध मे आश्वस्त होने के लिए वे आचार्य भद्रबाहु के पास गये (59) । स्वप्नों की बात सम्राट् के सेवकों को मालूम हुई। वे सम्राट् के अश्व के पास बैठे उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे (60)।

सम्राट् चन्द्रगुप्त ने जाकर आचार्य भद्रवाहु को प्रणाम किया। अपने स्वप्न



2. चन्द्रगुप्त बसदि में, जाली पर, श्रुतकेवली अद्रबाह के साथ सम्राट् चन्द्रगुप्त के दक्षिण की ग्रीर विहार का ग्रंकन



3. चन्द्रगुप्त बसदि में, जाली पर, मद्रबाहु के साथ चन्द्रगुप्त के दक्षिण की ग्रोर विहार का ग्रंकन (परिवर्धित चित्र)

सुनाये और प्रार्शना की कि इन स्वप्नों का फन बताने की कृपा करें। आचार्य भाः -बाहु बोले—"ये स्वप्न अच्छे नहीं हैं। ये सूचित करते हैं कि भविष्य खोटा होना। किन्तु इसी स्थिति का चिन्तन अच्छे पुरुषों में वैराग्य उत्पन्न करेगा। स्वप्नों का फल कम से इस प्रकार है:

- डूबते हुए सूर्य का अर्थ है कि पंचम काल में श्रुतज्ञान अस्त होता चला जायेगा।
- 2. कल्पवृक्ष की शाखा टूटने का अर्थ है कि आगे से राजपुरुष संयम को ग्रहण नहीं करेंगे।
- 3. चन्द्र-मण्डल में अनेक छेदों का अर्थ यह है कि धर्म के गुद्ध मार्ग को दूसरे वादी-प्रतिवादी छिन्त-विच्छिन्त करने का प्रयत्न करेंगे।
- 4. बारह फण वाले सर्प का अर्थ है कि बारह वर्ष तक भयं कर दुर्भिक्ष पडेगा।
- 5. वापस लौटते हुए विमान का अर्थ है कि पंचम काल में देवता, विद्याचर और चारणमूनि पथ्वी पर नहीं आयोंगे।
- कमल दूषित स्थान में खिला है, इसका अर्थ है कि उत्तम कुल के लोग अधर्म को अपनायेंगे।
- 7. भूनों के नृत्य का अर्थ कि लोगों के मन पर भूत-प्रेतों की और अनिष्ट की छाया रहेगी।
- 8 जुगतुओं के चमकने का अर्थ है कि धर्म के प्रकाश से रहित व्यक्ति ही उप-देशक होगे।
- 9. सूखे किन्तु कहीं-कहीं जल सिहत सरोवर का अर्थ है कि भगवान की वाणी का तीर्थ प्राय: सूख जायेगा, फिर भी कहीं-कहीं धर्म का अस्तित्व दिखायी देगा।
- 10. सोने की थाली मे खीर खाते हुए कुत्ते का अर्थ है कि नीच वृत्ति के पुरुष लक्ष्मी का उपभोग करेंगे, मनस्वी पुरुषों को वह प्राप्त नहीं होगी।
- 11. ऊँचे हाथी पर बैठे हुए बन्दर का अर्थ है कि राजशासन ऐसे लोगों के हाथ में आयेगा जो चवल-मति के होंगे।
- 12. समुद्र मर्यादा उल्लंघन कर रहा है, इसका अर्थ है कि शासक प्रजा की लक्ष्मी का हरण करेंगे और न्याय-मार्ग का उल्लंघन करेंगे।
- 13. रथ को वहन करने वाले बछड़ों का अर्थ है कि यौवन की अवस्था में लोग संयम ग्रहण करने की शक्ति रखेंगे, किन्तु वृद्धावस्था में यह शक्ति क्षीण हो जायेगी।
- 14. ऊँट पर चढ़े हुए राखपुत का अर्थ है कि नृप-गण निर्मल धर्म छोड़कर कट-पटांग हिंसा का मार्ग अपनायेंगे।
- 15. घून से आच्छादित रत्नराशि का अर्थ है कि निग्रंन्य साधु भी एक दूसरे की

तिन्दा करने लगेंगे।

16. काले हाथियों का युद्ध यह व्यक्त करता है कि मेघ आशानुकूल वर्षा नहीं करेंगे।" (61)

स्वप्नो की यह अशुभ एवं दुःखद भविष्य-वाणी स्नकर सम्राट् चन्द्रगुप्त अत्यन्त चिन्तित होते हुए, राजप्रासाद लौट आये (62)। चन्द्रगुप्त ने विरक्त होकर राजपाट त्यागने का निश्चय किया। इस समाचार से महारानी दुखी हुई, राजपुरुष उदास हुए। सबने सम्राट् से प्रार्थना की कि वे राजपाट न छोड़ें किन्त्र सम्राट् अपने निष्चय पर दृढ़ रहे। उन्होंने महारानी और सेवकों का समाधान करने का प्रयत्न किया (63) । अन्त में चन्द्रगुप्त ने आचार्य भद्रबाह से दीक्षा ले ली। कुछ महिलाओ ने भी दीक्षा ली और केमलोंच किया (64-65)। चन्द्रगुप्त ने मुनिसंघ में मस्मिलित होकर (66) मुनिथों के साथ वन-प्रान्तरों में आत्म-ध्यान का अभ्यास किया (67)। मुनिसंघ के शील स्वभाव से प्रभावित होकर वनदेवी संघ की सेवा में उपस्थित हुई और उसने अपना प्रणाम निवेदन किया (68)। मृति चन्द्रगुप्त का घ्यान-अभ्यास बढता गया और वे आचार्य की उपस्थिति में कार्गोत्सर्ग मुद्रा के अम्यस्त हो गये (69)। संघ के अन्य मुनियों के साथ वे ध्यानमग्न रहते (70) और, सुदूर वन के एकान्त में भी वे एकाकी ध्यानस्थ होते (79)। उनके आसपास वत-पशु निर्मय विचरण करते (72)। चन्द्रगुप्त मृनि जहाँ-जहाँ विहार करते, बनदेवता उनकी सेवा में उपस्थित रहते (73)। चन्द्रगृप्त को अवार्य भद्रबाह ने उस शिश की कथा भी सुनायी, जिसने उनसे 'जाओ, जाओ' कहकर और बाग्ह की संख्या का संकेत देकर बारह वर्ष के अकाल की चेतावनी दी थी। (74-75-76)।

आचार्य भद्रबाह निर्णय कर चुके थे कि दुष्काल में संघ की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए और चारित्र की अक्षुण्ण रखने के लिए दक्षिण जाना आव-इयक है। अन्त मे एक दिन प्रस्थान की घोषणा हो गयी (71)।

आचार्य भद्रवाह का यह अभिप्राय जानकर अनेक राज-महिलाएँ (78) एवं समृद्ध श्रेडिंग एकत्रित हुए और उनसे निवेदन किया कि वे यह प्रदेश छोडकर न जायें, यहीं ठहरें (79) । उत्तरापथ में रह जाने वाले मुनियों ने भी ऐसी ही प्रायंना की (81)। जब भद्रवाह ने स्वीकृति नहीं दी तो भक्तों ने अन्य मुनियों से ठहरने का निवेदन किया। इस प्रकार की प्रार्थना करने वालों के अनेक नाम 'भद्रवाह-चित्र' में आने हैं। जैसे—कुवेर, मिल, जिनदास, माध्यदत्त, बन्धुदत्त आदि। प्रत्येक ने कहा—'हमारे पास धन-धान्य की कमी नहीं हैं। हम अपनी सम्पदा को धर्म के कार्यों में लगाना चाहते हैं। आप यहीं निश्चिन्त होकर ठहरें। मुनिसंघ को किसी प्रकार का कडट नहीं होगा' (81)।

आचार्य भद्रबाहु ने कहा---

संघोऽयं सुरवृक्षामः समर्थः सर्वकर्मस् । तथापि नात्र योग्यास्या चादचारित्रधारिणाम् ॥ पतिष्यति तरां रौद्रं दुभिक्षं दुःखदं नृणाम् । धान्यवद्दुर्लभो भावी संयमः संयम्पिणाम् ॥ स्यास्यन्ति योगिनो येऽत्र ते त्यक्ष्यन्ति संयमम् । ततोऽस्माद् बिहरिष्यामोऽवस्यं कर्णाटनीवतम् ॥

"यद्यपि कल्पवृक्ष के समान सब प्रकार के साधन आप लोगों के पास हैं और आप समर्थ हैं किन्तु चारित्र की रक्षा करने के लिए तत्पर साधुओं को यहाँ ठड़रना उचित नहीं है। जिस प्रकार यहाँ धान्य दुर्लंभ होने वाला है, उसी प्रकार संयम भी दुर्लंभ हो जायेगा। यहाँ रहने वाले साधु संयम को त्याग देंगे। इसलिए हमारा निर्णय है कि हम यहाँ से कर्नाटक देश की ओर जायेंगे।"

आचार्य भद्रवाहु का यह निर्णय सुनकर श्रावकों को अब कुछ कहने के लिए नही रह गया था। वे चिन्तामग्न हुए (82), फिर उनमें ऐसी चेतना आयी —

यहेशे विचरन्ति चारुचरिता निर्मन्थयोगीश्वराः । पश्चिन्योऽपि च राजहंसिवहगास्तत्रैव भाग्योदयः ॥

—वास्तव में भाग्यशाली है वह देश (कर्नाटक) जिसमें निर्मल-चारित्र-धारक निर्ग्रन्थ साधु विहार करते हैं; जहाँ के श्वेत सरोवरों में कमलिनियाँ शोभित होती है, जहाँ राजहंस विचरते हैं। अतः निमित्त-ज्ञानियों ने जो कहा है वह ठीक ही है।

आहार के उपरान्त (83), मुनिसंघ के विहार से पहले आचार्य भद्रबाहु ध्यानमग्न हुए (84) । संघ ने प्रस्थान किया (85), आचार्य ने पुनः धर्मोपदेश दिया (86) । राजपुरुषों, श्रेष्ठियों, गण-नायको और जनसामान्य ने आचार्य भद्र-बाहु और मुनिसंघ को श्रद्धापूर्ण विदाई दी तथा उनके धर्म-मंगल की कामना की (87-90)।



खण्ड : तीन

धर्मचक की धुरी पर मूर्तिमती दिगम्बर-साधना की इतिहास-यात्रा

# ग्राचार्य भद्रबाहु का धर्मचक ग्रौर दिगम्बरत्व की विराटता के बिम्ब बाहुबली

श्रुनकेवली आचार्य भद्रबाहु मुनि-धर्म और श्रावक-धर्म की श्रेष्ठ सांस्कृतिक परम्पराओं को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए कृतसंकरूप थे। उन्हें पता था कि मुनि-धर्म के अनुरूप संयम का आचरण वे साधु नहीं कर पायेंगे जो दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्र में रहेंगे। आचार्य भद्रबाहु महामान्य चाणक्य की बुद्धि का चमत्कार, उनका नीति-कौशल और उनके द्वारा चन्द्रगुष्त के विशाल साम्राज्य की यशस्वी स्थापना देख चृते थे। उस राजनीति का सफल नायक सम्राट् चन्द्रगुष्त अब उनका साक्षात् शिष्य था। आचार्य को यह अवसर अनुकूल लगा कि मानव-कल्याणकारी जिनधमं के अहिंसा और विश्वमंत्री के सिद्धान्तों के आधार पर धर्म-साम्राज्य विस्तृत हो। आचार्य भद्रबाहु ने संघ-सहित दक्षिणापथ की ओर प्रस्थान करने का निर्णय ले लिया था।

आचार्य भद्रबाहु ने जब यह संकल्प किया तब कितनी अदम्य साह्सिक दृढ़ता रही होगी उनके मन में ! साम्राज्य त्यागी सम्राट् चन्द्रगुप्त साथ थे, यह तथ्य अपनी जगह महत्त्वपूर्ण है किन्तु इसते भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि आचार्य भद्रबाहु के संघ में बारह हजार साधु थे। कितना बड़ा संघ! कितनी लम्बी यात्रा: कितने नगर, ग्राम, जनपद, पहाड और घने जंगल! इतने बड़े संघ के साधुओं के आहार-विहार की क्या व्यवस्था रही होगी, यह सोच पाना कठिन है। किन्तु जो आचार्य अपने शिष्यों को इसलिए दिश्रण की ओर ले चने कि उनका संयय और आवरण स्थिर रहे, उनका पूरा प्रयत्न यही रहा होगा कि यात्राकाल में सारे संघ का आचार-विचार शुद्ध रहे। कितने दिन संघ निगहार रहा होगा! कैसे धीरे-धीरे संघ की यात्रा आगे बढ़ी होगी! किन्तु, किसी भी भय की कल्पना करना सायद उचित नहीं है, क्योंकि धमंप्रधान भारतवर्ष की जनता साधुस्व और त्याग को समझती आयी है, और इसीलिए त्यागी-विरागी साधुओं के प्रति उसके हृदय में संघ सहुज विनम्रता जगती रही है। आचार्य भव्रबाहु के संचालन में इतना बड़ा

संघ जहाँ-जहाँ पहुँचता होगा, किस प्रकार ये बारह हजार साधु पहाड़ों की घाटियों और जंगलों के सुनसान प्रदेशों में दिन-रात तपस्या में लीन रहते होगे। अञ्चलकासी जनता के लिए यह अद्भुत चमत्कारी अनुभव रहा होगा। जिस घम में समयसरण और दिव्यध्वित की संकल्पना है, उस धम की पताका के धारक आचार भद्रवाह अञ्छी तरह समझते थे कि जो बात मान्न वाणी के उपदेश से नहीं सध्य सकती, वह तपस्या और संयम के प्रत्यक्ष उदाहरण से कहीं अधिक गहराई के साथ जनमानस मे प्रविष्ट हो जाती है। सहस्रों दिगम्बर मुनि अलग-अलग या समूह रूप में जब कायोत्मर्ग मुद्रा में खड़े होते होंगे तो स्वभावतः इन साधुओं की खड़गासन या पद्यासन मुद्रा को तीर्थंकर-धर्म से सदिभित करके लोगों ने दिगम्बरत्व की कल्पना को प्रत्यक्ष अत्ममात कर लिया होगा।

जैन संस्कृति की रूपरेखा प्रथम तीर्थ कर भगवान् आदिनाथ ने चित्रित की। उनके पुत्र भरत ने उमकी सवर्धना की, और बाहुबली ने तो जीवन की यथार्थता में उस संस्कृति के अनेक आयाम खोल दिये। वह तमोगुण में व्याप्त अधकार से रजोगुण की ओर बढ़े और अन्त में उन्होंने निर्वाण की शुद्ध सास्विक स्थिति का साक्षात्कार किया।

भगवान आदिनाथ से भी पहले बाहुबली को मोक्ष प्राप्त हुआ, यह घटना बड़ी चमत्कारी और महत्त्वपूर्ण है। इस काल के वह पहले मोक्षगामी जीव है और पहले कामदेव है। स्वयं भरत ने पोदनपुर मे तीर्थं कर आदिनाथ की मूर्ति न बनबा-कर बाहुबली की अत्यन्त ऊँची, 527 धनुष प्रमाण पन्ने की मूर्ति बनबाई!

- विशालता का ध्यान करते हैं तो लगता है कि बाहुबली ही ऐसे महिमामय महापुरुष है, जिनकी मूर्ति सार्थक रूप मे बड़ी-से-बड़ी बनाई जा सकती है।
- वे अपराजेय हैं। उनकी कथा मे युद्ध की चुनौती है। सेनापित वों और योद्धाओं के लिए वे प्रमाण-पृथ्य है।
- उन्होने जीवन में जो देखा, सहा और भोगा उसमें क्रोध, मान, माया और लोभ, चारों कषायों की तीवतम अभिव्यक्ति है:

भरत चकवर्ती द्वारा अपने भाई बाहुबली के शिरच्छेद के लिए चलाया गया चक माया और छल का चरम उदाहरण है क्योंकि तीन प्रकार के युद्धों की निश्चित प्रकार के युद्धों की निश्चित प्रकार के विश्व उन्होंने यह हेय कार्य किया। चकवर्ती का लोभ ऐसा कि शेष सम्पूर्ण संसार को जीतकर भी राज्य-विस्तार की लालसा में अपने छोटे भाई की अति-सीमित भूमि को भी वह छोड़ नही सका। मान और अहंकार का प्रत्यक्ष दर्शन तो बाहुबली ने अपने ही जीवन में किया। स्वयं गुरु से दीक्षा नहीं ली; भरत की पृथ्वी पर संचरण न करना पड़े इसलिए एक वर्ष तक एक ही स्थान पर मात्र दो तलवों पर खड़े हुए उन्हें कठिन कायोत्सर्ग तपस्या में भी अहंकार का शस्य चुमता रहा।

- बाहुबली जनता के भन में शौर्य और तपस्या की संतुलित मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं।
- ० राजाओं के लिए वे धीर-मम्भीर-वीरत्व के आदर्श हैं।
- साधुओं के लिए उनकी अदम्य कायोत्सर्ग मुद्रा अनुकरणीय है।
- शिल्पियों के लिए उनकी विशालता, उनका औदार्य और उनकी आध्यात्मिक दिव्यता हृदय में उतारने की वस्तु है। कोमल माधवी लताओं या पिप्पली-लितकाओं द्वारा शरीर का आच्छादन, कुक्कुट सर्पों की बौबियाँ और वन के समस्त प्राणियों का आसपास निर्मय सचरण— सब कुछ, जो कला के लिए वांछनीय है, बाहुबली-मूर्ति की कल्पना में समाहित है।
- साहित्यकारों के लिए इससे अधिक मनीरम कथानक, इससे बड़ा रोमांच, नाटकीय तत्त्वों का इतना गहन समावेश, भावनाओं का घात-प्रतिघात और रसों का परिपाक अन्यत्र कहाँ मिलेगा?
- बाहुबली संसार के उन आदिपुरुषों में हैं जिन्होंने आस्मगौरव के लिए, अपनी
  भूमि की स्वतन्त्रता के लिए, संग्राम किया और युग-युगान्तर के लिए
  स्वाधीनता के महत्त्व को स्थापित किया।
- बाहुबली प्रतीक हैं आध्यात्मिकता के उन बहुरंगी रूपों के, जो स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म की ओर, गोचर से अगोचर की ओर, और इन्द्रियों के संयम से इन्द्रियातीत आत्मा के दर्शन की ओर अग्रसर होते हैं।

दिगम्बरत्व की इतनी बड़ी साहसिक कल्पना इन्ही भगवान बाहुबली के चिरत्र के माध्यम से जन-जन में प्रतिष्ठित हो पाई। और, बाहुबली की ऐसी विशाल दिगम्बर मूर्ति का निर्माण करना दसवीं शताब्दी के प्रतापी महापुरुष सेनापित और अमात्य चामुण्डराय के लिए सम्भव हुआ, जिसे जैन तथा जैनेतर जनता में, जन-जन में आदर-सम्मान प्राप्त था।



ţ

## √श्रवरावेल्गोल में बाहुबली की मूर्ति-प्रतिष्ठापना

## चाम्ण्डराय का आध्यात्मिक रोमांच

मम्राट्भन्न से लेकर सम्राट् चन्द्रगुष्त तक के प्राचीन इतिहास को भगवान आदिनाथ के धर्मचक की जो जय-यात्रा निरन्तरता प्रदान करती है, उसके गमन-चिह्नो की लीक श्रवणबेल्गोल की चन्द्रगिरि पहाड़ी के शिखर तक पहुँची। वहाँ चन्द्रगिरि के मामने ही है विन्ध्यागिरि। लगभग तेरह शताब्दियो बाद कर्णाटक के परम तेजस्वी राज-पुरुष महामात्य चामुण्डराय ने विन्ध्यगिरि को विश्व का धर्मतीर्थ बना दिया—भगवान बाहुबली की विशाल और अनुपम मूर्ति की प्रतिष्ठापना द्वारा।

नेभिचन्द्र सिद्धान्तवक्रवर्ती कृत 'गोम्मटस।र जीवकाण्ड' की मन्दप्रबोधिनी टीका की उत्यानिका में उल्लेख है और इतिहास साक्षी है कि चामुण्डराय ने अपनी वीरता और प्रतिपक्षी नरेशों से सफलता पूर्वक लोहा लेने के कारण अनेक उपाधियाँ प्राप्त की। उनमें से तीन का उल्लेख दुगौं पर चढ़ाई करके अनु को समूल उखाड फेंकने के यश से सम्बन्धित है: 'रणग्ङ्गसिंह', 'बीर-कुल-काल-दण्ड' तथा 'मुज-विकम'।

युद्ध के मैदान में रणशीशल दिखाकर नोलम्ब नरेश को पराजित करके 'बीर-मार्तण्ड' की उपाधि प्राप्त की।

पराक्रमी शत्रु बज्जल को खेड़क-युद्ध में हराकर 'समर-धुरन्वर' की पदवी अजित की। इसी प्रकार 'समर-परशुराम', प्रतिवक्ष-राक्षस', 'भटमारि', असहाय-पराक्रम', आदि अनेक उपाधियों की पृष्ठभूमि में चामुण्डराय के पराक्रम, शौर्य, रणनीति और मित्र-नरेशो की तत्पर सहायता की कथा गुम्फित है। महाबलय्य का यह पुत्र अपने वंश की परम्परा की कीर्ति को चार चाँद लगा गया।

नोलंबो, चालुक्यों और बज्जलों की लोभ-लालसा की दृष्टि जैन धर्मावलम्बी गंग-नरेशों के राज्य पर सदा लगी रहती थी। यह चामुण्डराय के शौर्य और रण-कौशल का प्रताप था कि विरोधियों को बारबार पराजय सहनी पडी। चामुण्डराय ने धर्म-पताका की सदा ऊँचा रखा।

चामुण्डराय ने अपनी भक्ति, धर्मभावना, सत्यनिष्ठा, जैनधर्म के प्रति अटूट श्रद्धान और जिनशासन-प्रभावना के कारण जो उपाधियाँ प्राप्त की, वे हैं : सम्य-क्त्वरत्नाकर, शौचाभरण, गुणरत्नभूषण, देवराज ।

चामुण्डराय के गुरु नेमिचन्द्र परम तपस्वी और अगाध झानी थे। उनकी कृषा से ही चामुण्डराय को गुल्किकायज्जी के दर्शन हुए। गोम्मटेश्वर की प्रतिमा का अभिषेक सम्पन्न हुआ और चामुण्डराय अहंकार के कषाय-भाव से बच गये। यह कथा आगे दी है।

उत्कट शौर्य के साथ मृदुता और निरिभगानता के समागम का पाठ गुरु नेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्ती ने चामुण्डराय को शास्त्रज्ञान के साथ-साथ पढ़ाया।

देमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती एक दिन जब कर्मसिद्धान्त के प्राचीन ग्रन्थ घवला का अध्ययन कर रहे थे तो चामुण्डराय गुरु के दर्शनो को उनके पास पहुँचे। गुरु ने चामुण्डराय को देखते ही उस ग्रन्थ को बन्द करके एक ओर रख दिया। चामुण्ड-राय को शास्त्रज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने गुरु से पूछा----

"मुनिवर! आप किस शास्त्र का अध्ययन कर रहेथे ? आपने उसे उठाकर रख दिया। कृपा करके मुझे बतायें इसका विषय क्या है।"

गुरु ने कहा, ''वामुण्डराय, यह इतना कठिन विषय है, इसका इतना विस्तार है कि तुम्हारी समझ में नहीं आयेगा। अभी तुम इस ज्ञान के अधिकारी नहीं हुए।''

चामुण्डराय ने गुरु से प्रार्थना की कि सिद्धान्त के गहन विषयों की उसे शिक्षा दें। उसके लिए सिद्धान्त-विषयों का सार इस प्रकार लिख दें कि विषय मक्षेप में समझ में आ जाये। गुरु ने चामुण्डराय के लिए 'पंचसंग्रह' नाम का ग्रन्थ प्राकृत भाषा मे रच दिया। वह षट्खण्डागम के छह खण्डों का संग्रह है, उनका सार दिया गया है। गुरु की अपने इस शिष्य गोम्मट पर इतनी कृपा थी कि उक्त ग्रन्थ का नाम ही उन्होंने 'गोम्मटसार' रख दिया। ग्रन्थ की अनेक गाथाओं में गोम्मट शब्द का प्रयोग किया, जहाँ उसके अर्थ का संकेत गोम्मटराय अर्थात् चामुण्डराय की ओर है—

गोम्मटसंगहसुत्तं, गोम्मटसिह्छवरि गोम्मटजिणो य। गोम्मटरायविणिम्मिय, दक्तिणकुक्कुटजिणो अयउ॥ कर्मकाण्ड, 968

चामुण्डराय स्वयं शास्त्रज्ञानी हो गये, उनके अपने रचे ग्रन्थों के नाम भी प्रचलित हैं:

(1) वीरमातण्डी--गोम्मटसार की कन्नड में टीका जो अभी तक अनुप-सब्ध है। इस प्रकार की एक टीका केशव वर्णी द्वारा भी रची गई है। (2) चारित्रसारं।

(3) त्रिशिष्ठिशलाकापुरुषचरित्र (63 महापुरुषों की जीवन-गाथा जिसमें 24 तीर्थंकर भी सम्मिलित हैं।) कन्नड गद्य का यह प्राचीन नसूना है। कन्नड भाषा को आधुनिक आघार देने वाले साहित्यकार चामुण्डराय हैं।

## गोम्मटेश्वर की मूर्ति-निर्माण की कथा

भगवान बाहुबली की मूर्ति के निर्माण की कथा अत्यन्त चमस्कारी है। कहते हैं कि चामुण्डराय की माता कालला देवी ने मुनियों से सुन रखा था कि उत्तर भारत में तक्षशिला के समीप पोदनपुर में भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति है, जिसके पिवत्र दर्शन आत्मा को परम शान्ति देते हैं। किन्तु उस मूर्ति के दर्शन बड़े भाग्य में होते हैं। न मालूम माता के हृदय में क्या भावना हुई कि उन्होंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह पोदनपुर की उस मूर्ति का दर्शन अवश्य करेंगी। उन्होंने अपने पुत्र चामुण्डराय और पुत्रवधू अजिता देवी के समक्ष यह भावना प्रकट की। आज्ञाकारी पुत्र ने तत्काल निर्णय किया कि वह जल्दी ही प्रबन्ध करेंगे कि माता को पोदनपुर ने जायें और भगवान बाहुबली की उस अद्मुन विशाल प्रतिमा का दर्शन करायें, स्वयं भी कृतकृत्य हों। तत्काल ही याद्या का प्रबन्ध करना इसलिए और भी आवश्यक हो गया कि माता की प्रतिज्ञा थी कि जब तक वे उस मूर्ति के दर्शन नहीं करेंगी तब तक दूध का आहार ग्रहण नहीं करेंगी।

भक्ति-भाव से गद्गद माता, पुत्र और पुत्रवच्च भगवान बाहुबली की याता के लिए निकल पड़े। साथ में गुरु आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचवर्ती थे। अपनी राजधानी तलककाड से चलकर कई दिन की यात्रा के उपरान्त श्रवणबेल्गोन के स्थान पर पहुँचे और वहाँ विश्राम किया। वहीं एकाएक रात को चामुण्डराय को स्वप्त हुआ। स्वप्त में कूष्माण्डिनी देवी ने, जो बाइसर्वे तीर्थकर नेमिनाथ की शामन-देवी हैं, दर्शन दिया और कहा—

"व्यर्थ होगी तुम्हारी पोदनपुर की यात्रा, वत्स! क्योंकि वहाँ बाहुबली-मूर्ति के दर्शन नही हो मकेंगे। उसे तो कुक्कुट सर्पों ने पूरी तरह से आच्छादित कर रखा है।"

स्वप्न में ही चामुण्डराय अधीर हो गये। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा—

"तुम्हारी मातृ-भिनत से मैं प्रसन्त हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी माता को यहीं बाहुबली की विशाल मूर्ति के दर्शन करवा दूंगी। ध्यानपूर्वक विधि सुनी। प्रात: सूर्योदय होते ही स्नान-ध्यान करके तुम यहाँ जिस पहाड़ी के तल में विश्वान कर रहे हो, उसके शिवर पर बड़ो और कहाँ से सामने की बड़ी पहाड़ी के शिक्षर पर



4. कूष्माण्डिनी देवी (चन्द्रगिरि पर)



5. त्यागव ब्रह्मदेव स्तम्भ (बाच में स्थित) [भा० पु० स०, नई दिल्ली]

भनितभाव से सोने का एक तीर छोड़ो और देखो कि क्या होता है।"

अन्तर की निर्मल भावनाओं का यह सुयोग और यह प्रताप कि यही स्थप्न चामुण्डराय की माता को भी हुआ और उनके गुरु नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती को भी।

अगने दिन प्रातःकाल चामुण्डराय ने जब विधिवत् विनम्न भाव से तीर छोड़ा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि सामनेवाली पहाड़ी की चट्टान की परतें गिरने लगीं और मगवान बाहुबली की मूर्ति का मस्तक-भाग स्वतः स्पष्ट होने लगा। अब प्रश्न उठा कि पर्वत-पाषाण की परतों को हटाकर मूर्ति को आकार देने वाला शिल्पी कीन हो ?

## शिल्पी की खोज : त्यागद ब्रह्मादेव

कहा जाता है कि चामुण्डराय ने राज्य के प्रधान शिल्पी अरिष्टनेमि को बुला-कर अपना अभिप्राय बताया कि भगवान बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण कराना है जिसके लिए सहायक कुशल शिल्पियों की खोज आवश्यक होगी। मूर्ति की विशालता की कल्पना देने के लिए चामुण्डराय ने शिल्पी को अपनी माता के मन में उत्पन्त बाहुबली-दर्शन की उत्कट अभिलाषा का प्रसंग बतलाया और कहा कि उत्तर भारत में तक्षशिला के निकट प्राचीन पोदनपुर नगर में महाराज भरत ने जो पनने की प्रतिमा निर्मित करायी थी, वैसी विशाल मूर्ति यहाँ विन्ध्यगिरि पर निर्माण करनी है।

चामुण्डराय ने शिल्पी को वह पाषाण-शिखर भी दिखलाया जहाँ स्वप्न-निर्दिष्ट विधि से छोड़ा गया तीर पहुँचा था। शिल्पी ने विम्ध्यगिरि के उस शिखर को आँखों-ही-आँखों में नाप लिया और मूर्ति की विशालता का अनुमान मन में बैठा लिया।

''इतनी विशाल मूर्ति के निर्माण में तो बहुत समय लग जायेगा'', शिल्पी ने मन-ही-मन सोचा। "और, इतने महान् उपक्रम का पारिश्रमिक चामुण्डराय क्या देंगे?'' यह प्रश्न भी उसके अन्तस् में बार-बार उठ रहा था।

"क्या सोच रहे हो, अरिष्टनेमि," चामुण्डराय ने अधीर होकर पूछा। "क्या यह निर्माण तुमसे हो नहीं पायेशा? या सोचते हो कि इसका पारिश्रमिक क्या होगा?"

"हो नयों नहीं पायेगा, स्वामी ! किन्तु सवमुख, पह्सरश्रमिक की राज्ञि बता पाना इतना कठिन लगता है कि मन में दुविधा उत्पन्त होती है," जिल्पी ने अपनी कठिनाई स्पष्ट कर दी।

"दुविधा छोड़ो, शिल्पी! कही बया चाहते हो?"

शिल्पी ने निःशंक होकर कहा---"इस शिला में से मूर्ति का स्यून आकार छाँट लूँगा। फिर मूर्ति के निर्माण में जितना पावाण छुँटता जायेगा, जितने पावाण- खण्ड गिरते जायेंगे, और मूर्ति की भव्यता को उकेरने में छैनियों से जो शिला-कण और चूर्ण बिखरते जायेंगे, उन सबको इकट्ठे करते जाना होगा और जिस भान्ना में पाषाण खण्ड और क्षरण इकट्ठा हो जायें, उतनी तौल का स्वणं मुझे प्राप्त हो।"

च।मुण्डराय आहवत हुए। प्रसन्त मन बोले —"स्वीकार है।"

बात पक्की हो गई और प्रधान-जिल्बी ने अपने अधीन अनेक शिल्पियों तथा श्रमिकों को काम पर लगा दिया। चामुण्डराय पहाडी की ऊपरी ढलान पर प्रति-दिन एक निश्चित स्थान पर आकर बैठते और शिला से कांटे-छाँटे गए पाषाण-लण्डों की तौल करवाकर लिखवाते जाते। घीरे-घीरे इतना ढेर इकट्ठा हो गया कि चामुण्डराय की शिल्पी से कहना पड़ा कि अभी जितना ढेर इकट्ठा हो गया है, उतने का स्वर्ण वह ले जाये। आगे भी जैसे-जैसे काम बढ़ता जाये वह हाथ-के-हाथ अपना पारिश्रमिक लेता नहे।

पहली पारी के सोने का ढेर लदवा कर शिल्पी अपने गाँव आया और जैसे ही दोनों हाथों मे उठ। ये पहले ढेर को अपनी माँ के आगे रखने लगा, कि उसके हाथ जड़ हो गयं, जकड़ गयं, और सोने के ढेर से अलग न हो पाये। शिल्पी पर आतंक छा गया, वह पीड़ा से कराहने लगा। माँ आचार्य महाराज के पास दौड़ी गई, दर्शन किये, समाधान माँगा, और घर वापिस आकर बेटे से कहा—'बेटा, यह सोना तुम्हारे हाथों से नहीं चिपका है, यह भार तुम्हारे मन और हृदय पर जड़ हो गया है। तू देखता नहीं कि एक बेटा अपनी माँ की भिवत-भावना से हिंबत होकर परम पूज्य भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति बनवा रहा है, सोने-चाँदी के संग्रह की भावना से अपने मन को मुक्त कर रहा है; और एक तू है कि लोभ-भरे मन से अपनी माँ को भगवान की मूर्ति बनाने की मजदूरी सोने के रूप में दे रहा है। तेरा मन पड़ा हुआ है आगे आने वाले सोने के ढेरो मे। बेटा ! तू ही बता, तेरा उद्धार कैसे होगा?"

माँ की वाणी की पिवत्र भाव-धारा ने शिल्पी के मन को एक क्षण मे झक-झोर कर निर्मल कर दिया। उसके अश्रु बहने लगे। दोनों हाथ सोने से मुक्त हो गये और हृदय लोभ से मुक्त हुआ। बामुण्डराय तो सोना देते ही रहे, किन्तु शिल्पी अब पत्थर नहीं तराय रहा था, भगवान बाहुबली की मूर्ति रच रहा था। यही क्षण था जब उसे गोम्मटेश्वर के मुख, होंठ, नेल और उनकी उस दिव्य मुस्कान को रूप देना था जो करुणा, आशीष और कल्पाण की निर्झिरणी है। पवित्र मन ने उसके शिल्प को दिव्य आभा से मण्डित कर दिया। हृदय में बसी भक्ति ने पाषाण पर बलने वाली हथौड़ी और छैनी के उकेरों को कमल-दल की कोमलता से सुरिभत कर दिया।

धन्य हो गया शिल्पी, धन्य हो गये बामुण्डराय, और युग-युग के लिए कृतार्थं हो गया भारत का शिल्प-वैभव जो दर्शनाथियों को अमरत्व का बोध देता आ रहा है।

जिस स्थान पर बैठकर चामुण्डराय शिल्पियों को पारिश्रमिक और अभाव-ग्रस्त व्यक्तियों को दान दिया करते थे, जिस स्थान पर जैन धर्म की उदार संस्कृति ने कर्नाटक की जनता में प्रचलित बहादेव की उपासना को अपनत्व ही नहीं दिया, उसे जिन-शासन की रक्षा के दायित्व का देवता बनाकर स्तम्भ-शीर्ष पर आसन भी दिया, वह स्थान आज 'त्यागद बहादेव' के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहाँ स्वयं चामुण्डराय ने बहा-स्तम्भ का निर्माण करा दिया था। इस स्तम्भ को आचार्य भद्र गहु द्वारा दक्षिण प्रान्त में लायी गयी सार्वभीम जैन संस्कृति वी सामर्थ्य प्राप्त हुई। यही कारण है कि यह स्तम्भ अलौकिक चमत्कार का साक्षी हो गया। यह अधर में स्थित है। एक समय था जब तीर्थयात्री स्तम्भ के नीचे से आर-पार रूमाल निकालकर चमत्क र का प्रत्यक्ष दर्शन करते थे। आज भी इस स्तम्भ के तीन कोने प्रायः अधर में स्थित है।

जैन आचार्यों की इस दूरदिशता के लिए, उनकी समन्वय भावना के लिए हमें कृतज होना चाहिए कि अहिंसा और अने कान्त के सिद्धान्त के बल पर उन्होंने जैन स्थापत्य में ब्रह्मदेव को समाविष्ट कर लिया। कर्नाटक में प्रायः प्रत्येक बड़ी जिन बसदि, प्रत्येक बड़े मिन्दर, के सामने मानम्तम्भ है, मानस्तम्भ पर ब्रह्मदेव की मूर्ति निर्मित है। ब्रह्मदेव घोड़े पर विराजमान हैं। उनके दायें हाथ में फल है जो उनकी कृपा-भावना का प्रतीक है। उनके बायें हाथ में चाबुक है जो धर्म से विमुख होने वालों के लिए दण्ड विधान का प्रतीक है। उनके पाँव मे खड़ाऊँ हैं जिम का अभिप्राय है कि मिन्दर की पविद्यता का वह आदर करते हैं। कर्नाटक की जनता जब अपने इस देवता को मानस्तम्भों पर देखती है — एक-से-एक बड़े और ऊँचे मानम्तम्भों पर, जिन्हे जैन राजपुरुषों, सेट्टियों (श्रिष्ठियों) और धनवानों ने स्थान-स्थान पर बनवाया है — तब वह जैन मिन्दरों को अपना समझती है और सोचती है कि जिस तीर्थंकर-धर्म की रक्षा ब्रह्मदेवता चोड़े पर चड़कर स्वयं करते हैं, जो बत्याचारियों को दण्ड देने के लिए चाबुक हाथ में लिये हुए हैं; उन धर्म-स्थानों को सुरक्षित रखना, उन्हें संकट से बचाना प्रत्येक स्त्री-पुरुष का कर्संब्य है।

यही कारण है कि कर्नाटक के जैन मन्दिरों को समय की लीला ने कितनी ही क्षित पहुँचायी हो, धार्मिक सहिष्णुता ने उन्हें मुरक्षित रखा।

स्यागद ब्रह्मदेव विन्ध्यगिरि के शिखर पर निर्मित गोम्मटेश्वर की मूर्ति का मुखमण्डल आज एक हजार साल से निहार रहे हैं। कैसी अनुपम है वह मूर्ति !

भगवान बाहुबली के दर्शन: साक्षात्कार का पुलक

प्रकृति की भरपूर मरिमा और क्षेत्रीय सुषमा के लावण्य से मनोश्य श्रवण-वेल्गोल का परिवेश इतना मोहक है कि यात्री मन्त्रमुग्ध सा बढ़े चला जाता है। नीलिगिरि के वृक्षों की झूमती कतारें, हरे-भरे खेत, श्यामल-श्वेत मेघ, घने खंगल, नारियल और सुपारी के पेड़, लींग और चन्दन की सुरिश्न से महकते बन-प्रान्तर अन्यत्र कहाँ हैं?

श्रवणबेल्गोल की इस विन्ध्यगिरि पहाड़ी का स्थानीय नाम दोडबेट्टा है जिसका अर्थ होता है बडी पहाड़ी। यह समुद्रतल से 3347 फुट ऊपर है और नीचे के मैदान से 470 फुट ऊंची है। शिखर पर पहुँचने के लिए लगभग 650 सीढ़ियाँ हैं। ऊपर समतल चौक चेरे से घिरा है। घेरे के बीच में छोटे-छोटे तलघर हैं जिनमें अनेक जिन प्रतिमाएँ सुरक्षित हैं। घेरे के चारों ओर कुछ दूरी पर भारी दीवार है जिसमें कही-कही प्राकृतिक शिलाएँ भी उसका भाग बन गई हैं।

चौक के ठीक बीचों-बीच उत्तरमुख स्थित है भगवान बाहुबली की विश्व-वन्य विशाल मूर्ति—दिगम्बर, निविकार, कायोत्सर्ग मुद्रा से । श्रवणबेल्गोल की ओर बढ़ते हुए 15 मील की दूरी से ही यह मूर्ति दिखाई देने लगती है और जल्दी से जल्दी पहुँच जाने की भावना हृदय को आनन्द-विभोर किये रहती है । मूर्ति की विशालता का अकन पुराने ग्रन्थों में हाथ और अंगुलियों के माप से दिया हुआ है।

पूरे पर्वत-लण्ड में से इतनी विशाल मृति का आकार कल्पना मे उतारने और भारी हथीड़ी तथा छैनियों की नाजुक तराश से मृति का अंग-अंग उकेरने का काम जितनी एकाग्रता और संयम-साधना से हआ होगा, इसकी कल्पना करने पर रोमांच हो उठता है। नुकीली और संवेदनशील नाक, अर्धनिमीलित ध्यानमग्न नेव, सौम्य स्मित ओष्ठ, किचित बाहर को निकली हुई ठोडी, सुप्ष्ट कपोल, पिण्डयुक्त कान, मस्तक तक छाये हुए घुंघराले केश आदि, इन सभी से दिव्य आभा वाले मुख-मण्डल का निर्माण हुआ है। बलिष्ठ विस्तृत पृष्ठभाग का कलात्मक निर्माण, आठ मीटर चौड़े बलशाली कन्चे, चढाव-उतार रहित कूहनी और घुटनों के जाड़, संकीण नितम्ब जिनकी चौड़ाई सामने से तीन मीटर है और अत्यधिक गोल है, ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मित को सत्तलन प्रदान कर रहे हों। भीतर की और उकेी गई नालीदार रीढ़, सुदढ़ और अंडिंग चरण, सभी उचित अनुपात में मूर्ति-कला की उन अप्रतिम परम्पराओं की ओर संकेत करते हैं जिनका भारीरिक प्रस्तृति से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि तीर्धंकर या साधुका अलौकिक व्यक्तित्व केवल भौतिक जगत की कोई सत्ता नहीं, उसका निजत्व तो आध्यात्मिक तल्लीनता के आनन्द मे है। त्याग की परिपूर्णता निरावरण नग्नता में है। सुदृढ़ निश्चय, कठोर साधना और आत्म नियन्त्रण की परिचायक है खड्गासन-मुद्रा।

इस दिगम्बर मूर्ति की नग्नता के सम्बन्ध में गाँधीयुग के चिन्तक और साहित्य-सर्जंक काका कालेलकर के मार्मिक उद्गार हैं:

"सांसारिक शिष्टाचार में फंसे हुए हम उस मूर्ति की ओर देखते ही सोचने लगते हैं कि यह मूर्ति नग्न है। लेकिन क्या नग्नता वास्तव में हेय है? अत्यन्त



 विन्ध्यनिरि भ्रौर कत्याली मरोबर का विहास हत्य [भा० पु० स०, मैसूर]

7. गोम्मटेश्वर बाहुबली



8. गुल्लिकायकी, एक रेखांकन



9. चंबरधारी ग्रक्ष (बाहुबली-मूर्ति के पाद-पादर्व में) [भा० पु० स०, नई दिल्ली]

अशोभन है ? यदि ऐसा होता तो प्रकृति की भी इसके लिए लज्जा आती । फूल नंगे रहते हैं; पश्-मक्षी भी नंगे ही रहते हैं; प्रकृति के साथ जिनकी एकता बनी हई है वे शिश भी नंगे रहते हैं। उनको अपनी नग्नता में लज्जा नहीं लगती। उनकी ऐसी स्वामाविकता के कारण ही हमें भी उनमें लज्जा जैसी कोई चीच नहीं दिलाई देती। लग्जा की बात जाने शीजए। इस मृति में कुछ भी धालील, बीभत्स, जुमुप्सित, अशोभन और अनुचित लगता है-ऐसा किसी भी मनुष्य का अनुभव नहीं। इसका कारण क्या है ? यही कि नानता एक प्राकृतिक स्थिति है । मनुष्य ने विकारों की आत्मसात् करते-करते अपने मन को इतना अधिक विकृत कर लिया है कि स्वभाव से सुन्दर नग्नता उससे सहन नहीं होती । दोष नग्नता का नहीं, अपने कृतिम जीवन का है। बीमार मनुष्य के आगे पके फल, पौष्टिक मेवे या सात्विक आहार स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं रखा जा सकता। यह दोष खाद्य पदार्थ का नहीं, बीमार की बीमारी का है। यदि हम नग्नता को छिपाते हैं ती नग्नता के दोष के कारण नहीं बल्कि मनुष्य के मानसिक रोग के कारण। नग्नता छिपाने में नग्नता की लज्जा नहीं है। वरन उसके मल में विकारी मनुष्य के प्रति दयाभाव है, उसके प्रति संरक्षण-वत्ति है। ऐसा करने में जहाँ ऐसी श्रेष्ठ भावना नहीं होती, वहाँ कोरा दम्भ है।

परन्तु जैसे बालक के सामने नराधम भी शान्त और पित्रत्र हो जाता है, वैसे ही पुण्यात्माओं तथा वीतरागों के सम्मुख भी मनुष्य, शान्त और गम्भीर हो जाता है। जहाँ भव्यता है, दिव्यता है, वहाँ ही मनुष्य विनम्न होकर खुद्ध हो जाता है। यदि मूर्तिकार चाहते तो माधवी लता की एक शाखा को लिंग के उपर से कमर तक ले जाते और नग्नता को ढकना असंभव न होता। लेकिन तब तो बाहु-बली भी स्वयं अपने जीवन-दर्शन के प्रति विद्रोह करते प्रतीत होते। जब बालक सामने आकर नंगे खड़े हो जाते हैं, तब वे कात्यायनी वत करती मूर्तियों की तरह अपनी नग्नता छिपाने का प्रयस्न नहीं करते। उनकी निरावरणता ही जब उन्हें पवित्र करती है, तब दूसरा आवरण उनके लिए किस काम का ?"

ह्यानसन्त होते हुए भी मुखमण्डल पर झलकते स्मित के अंकन में मूर्तिकार की महत् परिकल्पना और उसके कला-कौशल की चरम श्रेष्ठता के दर्शन होते हैं। सिर और मुखाइति के अतिरिक्त, हाशों, उंगलियों, नखों, पैरों तथा एड़ियों का अंकन इस कठोर दुर्गम चट्टान पर जिस दक्षता के साथ किया गया है, वह आश्चर्य की वस्तु है। सम्पूर्ण प्रतिमा को नास्तव में पहाड़ी की ऊँचाई और उसके आकार-प्रकार से संतुलित किया है। परम्परागत मान्यता के अनुसार, पर्वत की जिख बोटी पर बाहुबली ने तपश्चरण किया चा वह पीछे की ओर विद्यमान है, और आज भी इस विशाल श्रतिमा के पैरों और पाश्वों के निकट बाधार प्रदान किये हुए है, अन्यथा यह प्रतिमा और भी ऊँची होती। शिलाखण्डों में चीटियों आदि की बौबियों अंकित की गयी हैं और कुछेक में से सपों को निकलते हुए अंकित किया गया है। इसी प्रकार दोनों ही ओर से निकलती हुई माधवी लताओं को पांव और जांघों से लिपटती और कन्यों तक बढ़ती हुई अंकित किया गया है, जिनका अन्त पुष्पों या बेरियों के बौर-गुच्छों के रूप में होता है। गोम्मेटश्वर के चरण जिस पादपीठ पर हैं वह पूर्ण विकसित्त कमल-रूप में है। कायोत्सर्ग-मुद्रा में गोम्मेटश्वर की इस विशाल वक्षयुक्त भव्य प्रतिमा के दोनों हाथ घुटनों तक लटके हुए हैं। दोनों हाथों के अंगूठे भीतर की ओर मुड़े हुए हैं मानो सब कुछ अन्तर्निष्ठ है, सब कुछ सहज-स्वाभाविक और स्वत:स्फूर्त है।

विस्मयकारी है समूचे शरीर पर दपंण की भौति चमकती पॉलिश, जिससे भूरे-श्वेत ग्रेनाइट प्रस्तर के दाने आलोकित हो उठे हैं। ऊँचे पहाड़ी शिखर पर खुले आकाश में स्थित प्रतिमा को धूप, ताप, शीत, वर्षा, धूल, और आँघी के थपेड़ों से बचाने में इस पॉलिश ने रक्षा-कवच का कार्य किया है। यह ऐसा तथ्य है जिसे इस प्रतिमा के निर्माताओं ने भलीभाँति समझ लिया था। ऐलोरा और अन्य स्थानों की गोम्मट-प्रतिमाओं से भिन्न, इस मूर्ति की देह के चारों ओर सपिल लताएँ बड़े ही सधे कौशल के साथ अंकित की गयी हैं। उनके पल्लव एक-दूसरे से उचित आनुपातिक दूरी पर इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि उनसे प्रतिमा की भव्यता कम न हो।

किन्तु शिल्पी का मानव-प्रयत्न कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सका, अतः अहकार के उच्छेद के लिए कलाकार ने मूर्ति की एक अंग्रुली को उसके अनुपात से छोटा बनाकर जानबृझकर ही अपनी लखता का परिचय दिया है।

गोम्मटेश्वर-द्वार की बाई ओर एक पाषाण पर शक संवत् 1102 का शिलालेख है जिसमे कन्नड कवि बोप्पण पण्डित ने मूर्ति की कला पर मुख्ध होकर कहा है:

> अतितुंगाकृतियादोशागददरोल्सीन्दय्यंमीन्नत्यमुं नुतसीन्दय्यंमुमागे मत्ततिश्रयंतानागदीन्नत्यमुं । नृतसीन्दय्यंमुमूज्ञिंतातिशयमुं तन्नल्लि निन्दिव्दुंबें क्षितिसम्पूरुयमो गोस्टेश्वरजिनश्रीक्ष्यमात्मोपम ॥

"जब मूर्ति आकार में बहुत ऊँची और बड़ी होती है तब उसमे प्राय: सौन्दर्य का अभाव रहता है। यदि बड़ी भी हुई और सौन्दर्य-बोध भी हो तो उसमें दैवी प्रभाव का अभाव खटकता है। लेकिन यहाँ तीनो के मेल से संसार द्वारा पूजित गोम्मटेश्वर की छटा अपूर्व हो गई।"

मूर्ति के दर्शनों का सौभाग्य जिसे भी मिलता है वह अलौकिक पावनता के प्रभाव से पवित्र हो जाता है। आंखें टकटकी बीचे स्तम्भित, हृदय गद्मद, शरीर रोमांचित और भावनाएँ शान्ति के अजस गंगाजल से प्रक्षालित हो जाती हैं।

सोखहवीं सदी का एक दूसरा शिलालेख ऋगीक 516 दर्शनार्थी की भाव-विभोर स्थिति का वर्णन इस रूप में करता है---

आदि तीर्षद कोलबिडु, हालुगोलनो, इदु अमृतगोलनो, इदु पंगे नदियो, तुंगसङ्गेओ, इदु मंगलगोरियो, इदु बृदावनो, इदु मृंगारलोटमो अपि, श्रिय या अपि, अपिये वले, तीर्थ वले तीर्थ जया जया जया गरा।

अर्थात् यह क्या कोई पावन सरोवर है, दूध से भरा कुण्ड है, या परिपूर्ण अमृत-कुण्ड है ? क्या यह गंगा है ? तुंगभद्र है ? मंगलागोरी है ? इसे वृन्दावन कहें या श्वंगार विहार ? सदा सर्वेदा जय हो इसकी, विर अयवन्त हो तुम !

#### अभिषेक की अन्त कथा

मूर्ति-निर्माण के उपरान्त स्वभावतः चामुण्डराय के मन में मूर्ति के अभिषेक की भावना जागी। ऊँचा मचान बनवाया। दूध के सहस्रों कलश मंगवाये गये। चामुण्डराय का प्रभाव, अधिकार और साधन असीम थे। एक बुढ़िया जो प्रति दिन मूर्ति का निर्माण देखती थी और नोम्मटेश्वर को नमस्कार करती रहती थी, उसके मन में भी इच्छा जागी कि वह भी भगवान के अभिषेक का पुष्प प्राप्त करे। फल की एक छोटी कटोरी (गुल्लिका) में इस बुढ़िया माई (अज्जी) ने दूध भरा और चल पड़ी अपनी मनोकामना पूरी करने। मूर्ति के पास पहुँच तो नहीं पाई पर उसने लोगों से बहुत अनुनय-विनय की कि थोड़ा-सा ही तो दूध है, जस्दी से चढ़ा देगी। लेकिन किपी ने उसकी बात न सुनी। वह कई दिन इसी तरह आती और निराश लीट जाती।

अभिषेक के लिए चामुण्डराय पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे और दूध के कलशों से अभिषेक करना प्रारम्भ किया। जय-जय की ध्विन के बीच वे कलश पर कलश मगवान बाहुबली की मूर्ति पर ढालने लगें। न जाने कितने कितने कलश पूर्त पर ढाले गये, किन्तु सारा दूध मूर्ति की नाभि तक ही पहुँच पाया। नीचे तक पाँव का प्रक्षालन नहीं हो पाया। प्रयत्न करके जब चामुण्डराय अधीर हो गये, तो उन्होंने गुरु नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती से परामर्थ माँगा। सुरु ने कहा—"देखों, यहाँ यह क्षीणकाय बुढ़िया प्रकट हुई है। उसके हाथ में दूध से मरी हुई छोटी-सी एक कलशी है (जो वास्तव में भवेत गुल्लकेय फूल का खोखला भाग है)। उसे भी अभिषेक करने दो।"

भला, नया तो वह पात्र और कितना सा वह दूध ! किन्तु जब बुढ़िया की ओर से अभिषेक प्रारम्भ हुआ तो दूध मूर्ति के सारे शरीर को प्रकासता हु।अ पादतल तक पहुँच गया। चामुण्डराय के लिए यह पहले से भी अधिक आश्वर्य की बात थी। लेकिन क्षणान्तर में उनकी स्वयं ही समझ में बा गया कि बात क्या हुई। बुढ़िया के रूप में शायद कोई देवी है जो कहना चाहती है:

"वामुण्डराय, इतनी बड़ी मूर्ति का आविष्कार, उसका निर्माण तुमने अपने पराक्रम से किया। दूध के सहस्रों कलशों से प्रसालन किया है। अपने यश की कामना तुम्हारे मन में है। किन्तु भिन्त के इस सारे वातावरण में तुम्हारे मन में यह अहंकार आ गया है कि तुमने कितना बड़ा काम किया है! जतः यह सब निष्फल है। भिन्त की सफलता के लिए तो बुढ़िया की यह छोटी सी फल की कलशी पर्याप्त थी। जिसकी दृष्टि भगवान बाहुबली के चरणों की ओर है उस गुल्लिका का दूध तो चरणों तक पहुँचना ही था। भगवान बाहुबली के मस्तका-भिषेक का पुण्य-फल सदा से यही रहा है कि मन में संयम की भावना आये, मद और अहकार गलित हों, और आडम्बररहित एकाग्रता में भिन्त सार्थक हो! अहंकार रूपी शल्य का उच्छेद किये बिना स्वयं बाहुबली को भी केवलज्ञान प्राप्त नहीं हो सका।"

## गोम्मटेश्वर मूर्ति का माप

सन् 1871 में मस्तकाभिषक के समय मैसूर शासन की ओर से मूर्ति का ठीक-ठाक नाप लिया गया था। वह इस प्रकार है—

|                                   | फुट | इंच |
|-----------------------------------|-----|-----|
| चरण से कर्ग के अघोभाग तक          | 50  | 0   |
| कर्ण के अधोभाग से मस्तक तक (लगभग) | 6   | 6   |
| चरण की लम्बाई                     | 9   | 0   |
| चरण के अग्रभाग की चौड़ाई          | 4   | 6   |
| चरण का अंगुष्ठ                    | 2   | 9   |
| पादपृष्ठ की अपर की गोलाई          | 6   | 4   |
| जंघा की अर्थ गोलाई                | 10  | 0   |
| नितम्ब से कर्ण तक                 | 24  | 6   |
| पृष्ठ-अस्थि के अधोभाग से कर्ण तक  | 20  | 0   |
| नाभि के नीचे ऊपर की चौड़ाई        | 13  | 0   |
| कटि की चौड़ाई                     | 10  | 0   |
| कटि और टेहनी से कर्ण तक           | 17  | 0   |
| बाहुमूल से कर्ण तक                | 7   | 0   |
| वसस्थल की चौड़ाई                  | 26  | 0   |
| ग्रीवा के अधोभाग से कर्ण तक       | 2   | 6   |

| अंबणबेल्गोल में बाहुबली की मूर्ति-प्रतिष्ठापनी |   | 69 |
|------------------------------------------------|---|----|
| तर्जनी की लम्बाई                               | 3 | 6  |
| मध्यमा की लम्बाई                               | 5 | 3  |
| अनामिका की लम्बाई                              | 4 | 7  |
| कमिडिनका की सम्बार्ट                           | 2 | •  |

अहं कार को त्यागने और विनय की शिक्षा देने वाले गुरु नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती ने बाहुबली की मूर्ति का सफल अभिषेक करने वाली वृद्धा की मूर्ति स्थापित करने का परामर्श चामुण्डराय को दिया था। फलस्वरूप श्रवणबेल्गोल में भगवान बाहुबली की मूर्ति के चरणों के पास जो आंगन है, उसके बाहर गुल्लि-कायज्जी की मूर्ति भी चामुण्डराय ने स्थापित करवायी।



खण्ड: चार

श्रवणबेल्गोल के शिलालेख ध्वनि और प्रतिध्वनि

## श्रवगाबेल्गोल के शिलालेख इतिहास भ्रौर संस्कृति के संवाद-स्वर

## [कर्नाटक में बैनधर्म और संस्कृति का ऐतिहासिक अध्ययन करने के लिए आए हुए चार सदस्यों का पूर्व-परिचित काल्पनिक दल]

पुराबिंद् : हमने जिन महत्वपूर्ण शिलालेखों का चन्द्रगिरि पर्वत पर अध्ययन किया है उनके सम्बन्ध में चर्चा कर लेना आवश्यक है ताकि हम अपने शान को कम-बद्ध लडी में पिरोते चलें।

बामी : मैंने प्रयत्न किया है कि शिलालेख जो अनेक भाषाओं में हैं—प्राचीन तमिल और कन्नड, तेलगु, मराठी और मलयालम में.....

अनुषा : और, अनेक लिपियों मे भी। तिमल की प्राचीन लिपि—प्रंच-तिमल, कन्नडलिपि में संस्कृत भाषा और मराठी भाषा, तथा मलयालम लिपि और नागरी लिपि में—ऐसे सभी शिलालेख हम लोगों ने यहाँ देखे हैं।

पुराजिष् : लिपि के बाधार पर लेकों का विश्लेषण करके देखा गया है। कल्लड, मलयालम, तिमल व तेलगु लिपि के लेकों को छोड़कर 36 लेकों की लिपि देवनागरी है और 17 लेकों की महाजनी या मुण्डी लिपि है जिसमें मानाएँ नहीं होतीं। केवल व और इ की मानाओं से काम बलाया जाता है और ज-झ, ट-ड, ड-ण तथा ब-भ में कोई भेद व्यक्त महीं होता। यह व्यापारियों की कामचलाऊ लिपि होती है।

श्रामी : कुछ नेलों में पंजाब प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को टीकरी लिपि भी पाई जाती है।

भूतम : इसका मर्थ यह है कि श्रवणबेल्गोल सारे भारत का पवित्र तीर्थ था, वौर जैन संस्कृति भारत-स्थापी थी। वाग्नीजी ने बहुत परिश्वभपूर्वक इन शिलालेखों को पढ़ा है और बनुगा, फोटो द्वारा उनकी श्रतिकृति ने ली, इससे अध्ययन में सुविधा हो गई। अनुगा: मैंने प्रयत्न तो किया है, किन्तु अनेक चित्र साफ नहीं आये, क्योंकि शिलालेख पुराने पड़ गये हैं, अक्षर घिस गये हैं, यहाँ तक कि मिट भी गये हैं।

पुराविद् : जो लेख टूट गये, इधर-उधर फेंक दियं गये, या अज्ञानतावश यहाँ के वहाँ जड दिये गये या विलुप्त हो गये—हमारी वह ऐतिहासिक सम्पदा, साम्कृतिक जानकारी का वह कोष सदा के लिए क्षय हो गया, या फिर क्षत-विक्षत हो गया।

सामी . यही कारण है कि अनेक जिलालेखों को ठीक-ठीक पढ़ना कठिन हो जाता है। कई खण्डिन नाम इसीलिए पढ़े जा सके यापूरे किये जा सके क्योंकि वे इतिहाम-प्रसिद्ध नाम हैं जिनका ज्ञान पुराविद्जी को है। कई नाम आवायों के हैं जिनका परिचय अन्य स्रोतों से श्रुतज्ञजी को है।

भुतज्ञ : एक बात जो विशेष सहायक हुई है, वह यह कि श्रवणवेल्गोल का पूरा परिवेश धार्मिक और सास्कृतिक रहा है, अतः जहाँ कुछ थोड़ा-सा भी पढ़ा गया और आगे-पीछे के शब्दों के कुछ अक्षर भी स्पष्ट हुए तो पूरे प्रसंग को समझने का प्रयत्न सम्भव हो जाता है कि किस राजा या सेना-पित के काल में कौन आचार्य थे और कौन किसका शिष्य था। आचार्यों और साधुओं की गुरु-शिष्य पट्टावली शास्त्रों में दी ही है। समाधि-मरण, सल्लेखना और संन्यास सैंकड़ों-हजारो मुनियों, राजाओं, सेना-पितयों, शावक-श्राविकाओं के जीवन की साध रहे हैं। वत-उपवास करते हुए, तपस्या करते हुए, आध्यात्मिक चिन्तन में लीन रहकर गुरु के सान्निष्य में शान्ति और समता पूर्वक जिन्होंने जीवन की दैहिक लीला समाप्त की उन भव्यजनों के धार्मिक प्रमंग शिलालेखों के अनेक संदर्भों को सार्थक कर देते हैं।

अनुगा : पुराविद्जी, हमने जिस शिलालेख कमांक 1 का अध्ययन किया, उसमें उल्लेख था कि इस कटवप्र पर्वत अर्थात् इस चन्द्रगिरि पर्वत पर सात सौ ऋषियों ने समाधि प्राप्त की। आचार्य भद्रबाहु के देहत्याग के लिए संन्यास शब्द का प्रयोग हुआ है। यह समाधिमरण, सल्लेखना, संन्यास क्या है ? इसे कुछ लोग आत्म-हत्या क्यों मान लेते हैं ?

पुराबिक् : समाधिमरण को आत्म-हत्या मानना बहुत बड़ा अज्ञान है । श्रुतज्ञजी, आप बताते थे कि समाधिमरण तो एक विधान है, उसकी एक विशेष विधि है ?

श्रुतज्ञ : हाँ, आचार्य समन्तभद्र कृत 'रत्नकरण्ड-श्रावकाचार' में इस विधि के सम्बन्ध में पर्याप्त लिखा गया है। पुराविद् : आवार्थ समन्तभद्र का समय देस्वी सन् की दूसरी शती का उत्तरार्ध है। हाँ, श्रुतकां आप सल्लेखना या समाधिमरण के विषय में बता रहे थे न ?

श्रुतज्ञ : श्रावकाचार में लिखा है---

उपसर्गे दुर्भिक्षे जरित रुजायां च निःप्रतिकारे । वर्माय तनु -विमोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः ॥

अर्थात् बब उपसर्गे हो जाए, दुर्मिक पड़ जाए, बुढ़ापा आ जाए या स्थिति ऐसी लगे कि अब इसका कोई प्रतिकार नहीं — जीवनलीला तो समाप्त होनी ही है — तब धर्म-भावना को अन्तरंग में सुरक्षित रखने लिए व्यक्ति संयम और साधनापूर्वक धरीर का विमोचन करे, उसे समाप्त हो जाने दे, आचार्यों ने इसे सल्लेखना कहा है। यही समाधिमरण है। अर्थात् व्यक्ति आत्म-धर्म (निज-स्वाभाव) में लीन रहे, और शरीर छूट जाए। कितनी बड़ी समता और संयम आवश्यक है इस विधि के लिए!

अनुगा : ठीक है, आत्म-हत्या तो एक आवेग है। उसमें भावनाओं की शान्ति नही, वह तो घोर आत्म-हनन है।

श्रुतज्ञ : शास्त्रों में सल्लेखना की विधि की पूरी चर्चा है। सल्लेखना धारण करने से पूर्व श्रावक स्नेह और वैर दोनों भावों का त्याग करके वीतराग हो जाए, परिग्रह का त्याग करके मन को शुद्ध करे, अपने बन्धु-बान्धवों से प्रियवचन कहकर क्षमा मांगे, उन्हें क्षमा करे। शास्त्र के वचनों द्वारा अपने मन को प्रसन्न और उत्साहित करे। उत्तरोत्तर अन्न का आहार छोड़कर दूध लेना प्रारम्भ करे। दूध छोड़कर मद्दा, उसे भी छोड़कर गर्म जल, फिर वह भी छोड़ दे। उपवास करे।

पुराविद् : वास्तव में हिन्दू समाज में काशी-वास की भावना भी मोटे रूप से यही है। जैन संस्कृति में इसे अध्यात्म और साधना की कोटि में रख कर निश्चित पद्धति का निर्देशन किया गया है।

अनुगा : क्षमा कीजिए, यह ती प्रसंगवस मैंने प्रक्त कर लिया। वास्तव में तो हम शिलालेखों की वर्षा लिये बैठे हैं।

वाग्मी : यह चर्चा भी शिलालेखों की ही है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ जिन लेखों में उल्लेख है कि कितने दिन के इत-उपवास या तपस्था के उपरान्त किसका समाधिमरण हुआ । शिलालेख कमांक 1 पढ़ ही चुके हैं। शिलालेख कमांक 23 उदाहरणायं लें:

> "अदेपरेनाड वित्तूर मौनिगुरवडिगल शिवित्तियर् नामप्रतिवन्तिवर् मूद तिगल् सोस्यु सुडिप्पिवर् ।"

अर्थात् अदेयर राष्ट्र के चित्तर स्थान के मौनि गुरु की शिष्या नामसित गन्तियर् (साघ्वी) ने तीन मास के ब्रत के पश्चात् शरीरान्त किया। सबसे आश्चर्यं का शिलालेख क्रमांक 25 (पार्श्वनाथ बसदि के दक्षिण-पश्चिम में) हैं—

"बाला मेल्सिल मेले सप्पंद महादन्ताप्रदुल् सत्ववील् सालाम्बाल-तपोप्रविन्तु नढवों नूरेण्टु-संवरसरं केलीय्पिन्कटवप्रशंतमडहूँनम्मा कलम्तूरनं बाले पेग्गोरवं समाधि-नेरेबोन नोन्तेय्विदौरं स्सिद्धियान्"

— बाले ! कलन्तूर के उन महामुनि की बात सुनो जिन्होंने पहले पित्रत्र कटवप्र पर्वत पर आरोहण किया, और फिर 108 वर्षों तक घोर तपस्यारत रहे— जो इतनी कठिन थी कि मानो तलवार की तेज घार पर चल रहे हों, या अग्नि की शिखा पर या महाविषधर नाग के फण पर चल रहे हों। इन महान् गुरु ने व्रत घारण किए, समाधि में स्थित हुए और सिद्धपद प्राप्त किया।

भ्रुतं : समाधिमरण के प्रसंग में यह बात बहुत महत्त्व की है कि यदि हम श्रवण-बेल्गोल के लगभग 573 शिलाले की विषय-वस्तु का विश्लेषण करें तो उनमे 100 लेख मुनियों, आधिकाओं और श्रावक-श्राविकाओं के समाधिमरण से सम्बन्धित हैं। ये शिलालेख इतने पुराने हैं कि चन्द्र-गिरि के 54 लेखों में से 41 जो सातवीं श्रताब्दी के हैं, और 20 में से 10 जो आठवी शताब्दी के हैं, सब समाधिमरण और संन्यास की प्रभावना से सम्बद्ध हैं।

अनुगा : पुराविद्जी, आपने इतिहास की दृष्टि से जो लेख पढ़े हैं वे किस प्रकार के हैं ?

पुराधिष् : अच्छा हुआ कि मैंने यह विश्लेषण कर लिया था अन्यथा संख्या न बता पाता । 40 लेख ऐसे हैं जिनमें योद्धाओं की स्तुति है, या आवार्यों की प्रशस्ति है, या स्थान विशेष के नामों का उल्लेख है । 160 लेख संबों और यात्रियों की याद के हैं जिन्होंने चन्द्रमिरि और विन्ह्यगिरि पर्वतों की तीर्थयात्रा की । यह भी बता दूं कि 107 लेख दक्षिण से आए हुए संबों या यात्रियों के हैं और 53 उत्तर भारत के ।

अनुगा : फिर एक प्रमाण सामने आया कि श्रवणबेल्गोल सारे भारत की सोस्कृतिक आस्या का प्रतीक है।

बाग्मी : अन्तरंग महानता और पावन प्रवस्तों का परिचय मैं दे दूँ ?

पुराविद् : आपका अभिप्राय ?

बाग्मी : यह कि शेष 200 शिलानेसों की विषयबस्तु में 100 शिलानेस मन्दिरों



10. चन्द्रगिरि पर पाइवंनाथ बसदि के एक स्तम्मलेख का ऊपरी माग ब्राचार्य मस्लिबेश की सल्लेखना का हश्य



11. गोम्मटेब्बर-मूर्ति के निकट एक शिलालेख का ऊपरी भाग [भा॰ पु॰ स॰, मैसूर]

के निर्माण, मृति-प्रतिष्ठा, दान्याला, वाचनालय, रंग्यालाएँ, तालाब, कुआ, कुण्ड, इसान आदि के निर्माण और जीजोंद्वार से सम्बन्धित हैं, और 100 शिलालेख वान और उन दाताओं के स्मारक हैं जिनके द्वारा पूजा, अभिषेक, आहारदान, मन्दिरों की सुरक्षा के लिए व्यव आदि का प्रबन्ध, दिये गये ग्राम, भूमि और धन के दान से सम्पन्न हुआ।

अनुगा : ओह, यह तो श्रवणबेल्गोल की सांस्कृतिक विश्वति का और इसके प्रभाव का एक पूरा चित्र ही उभर आया!

पुराबिड्: मुझे तो यह भी लगता है कि धर्म और संस्कृति की झांकी प्रस्तुत करने वाले ये शिलालेख इतिहास की जानकारी की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं। एक झात तो बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रदेश में बारह हजार मुनियों का संख आया, जहाँ इतने मन्दिर बने, जहाँ बाहुवली की विश्वाल प्रतिमाएँ स्थापित हुईं, दीर्घकाल तक आचार्यों, साधुओं और श्रावकों का समाधिमरण सम्भव हुआ, वहाँ के राजा, नरेश, सेनापित और उन सबके वंशज अवश्य इन प्रवृत्तियों के समर्थक थे। वास्तव में अनेक नरेश और राज-पृष्य स्वयं जैन थे, जैनावायों के शिष्य थे।

वाग्मी : आचार्यं भद्रबाहु और चन्द्रगुंप्त जिस संस्कार को जमा गए, वह कालान्तर में बराबर पुष्ट होता रहा।

श्रुतज्ञ : भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त की स्मृति चन्द्रगिरि पर्वत के जिस शिलालेख कर्माक 1 से स्पष्ट होती है, उसके अर्थ के सम्बन्ध में अर्थात् भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में जो शंकाएँ उठायी जाती हैं, उस विषय में क्या कोई अन्य प्रमाण यहाँ नहीं हैं ?

पुराविब् : अवश्य हैं। देखिए, शिलालेख ऋमांक 34 (शक सं० 572 का) :

भववाहु सचन्द्रगुप्त-मुनीन्द्रयुग्मविनीप्पेवल् । भव्रमाणिव धम्मंमन्तु वित्यक्तेवन्दिनिसस्कसो ।। विद्यमाधर शाम्तिसेन-मुनीशनाविकएवेस्गोस । अद्विनेस्सानावि विद्दपुनमंत्रकरे आगि"।।

अर्थात् जो जैनधर्मं भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त मुनीन्द्र के तेज से भारी समृद्धि को प्राप्त हुआ था, उसके किचित् क्षीण हो जाने पर शान्तिसेन मुनि ने उसे पुनक्त्यापित किया। इन मुनियों ने बेल्पील पर्वत पर जशन आदि का त्याग कर पुनर्जन्म को जीत लिया।

वाग्मी : पादवंनाय बसवि के एक स्तम्भ पर लेख कमांक 77 भी वर्शनीय है— वश्यां: कवम्म महिमा अंग महवाहोर् स्मोहोद-सस्त-सद-वर्दन-वृत्तवाहो: ।

# यिक्छन्यताप्तमुकृतेन स चन्द्रगुप्तः शुक्षुव्यतेस्म सुचिरं वन-वेबताणिः ॥

अर्थात् उन महान् भद्रबाहु की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है, जिनकी मुजाएँ मोहरूपी मल्ल के मद का मर्दन करने के कारण बलिष्ठ हो गई हैं, जिनका शिष्य बनने के कारण चन्द्रगुप्त की इतनी पुण्य-महिमा हुई कि वनदेवता उसकी सेवा-सुश्रुषा करने लगे।

भुतश

: इसी शिलालेख में तो है न, पहली शताब्दी के महान् दिगम्बर आचायं समन्तभद्र की वह उक्ति जिसका आशय है—"पहले मैंने पाटलिपुत्र में शास्त्रार्थ की भेरी बजायी, फिर मालव, सिन्धु और ठक्कप्रदेश में, फिर काँचीपुर और विदिशा में। अब मैं करहाटक प्रदेश में आया हूँ जहाँ विद्या धारण करनेवाले योद्धाओं की भीड़ है। हे राजन्, मैं शास्त्रार्थ करने का अभिलापी हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि इस भीड़ में शार्दूल (सिंह) कैंसे विनोदपूर्वक कीड़ा करता है?" हाँ, यह है वह उक्ति—

पूर्व्वं पाटलिपुत-मध्य-नगरे भेरी मया ताडिता पश्चान्मालव-सिन्धु-ठनक-विषये कांचीपुरे वैदिशे । प्राप्तोऽहं करहाटकं बहुमटं विद्योतकटं संकटं वादार्थी विचराम्यहन्नरपते शार्द्वलिकोडितम् ॥

वाग्मीजी, इसके आगे का श्लोक आप पढ़ दीजिए । संस्कृत समासों की छटा आपके मुख से अधिक शोभा देगी ।

वाग्मी : नहीं, शोभातो आप ही के मुख से देगी, फिर भी मैं पढ़ देसा हूँ। (कुछ स्ककर) नहीं नहीं, इस सुन्दर क्लोक को अनु बिटिया पढ़कर सुनाए।

अनुगा : आपकी आज्ञा। करती हुँ प्रयत्न।

अवटु तटमटित सटिति स्फुट-पदु-वाचाटवूक्जंटेरिप जिह्ना । वादिनि समन्तभद्रे स्थितवित तव सदित सुप कास्थान्येषाम् ॥

वाग्मी: सुन्दर! सारांश यह कि जब समन्तभद्र शास्त्रार्थ के लिए सामने खड़े हो जाते हैं तब बड़े-से-बड़े धूर्जटि की जिह्ना तालु के पीछे लग जाती हैं।

पुराविद् : धूर्जिट शब्द टकार की शूंखला के प्रयोग द्वारा काव्य के चमत्कार के लिए ही प्रयुक्त है। किन्तु यह तो हम काव्य की माधुरी में भटक गए! इतिहास की बात तो बीच में ही रह गई।

भुतम : अच्छा है, इतिहास-रस के साथ काव्य-रस भी चलता रहे।

पुराविद् : बहुत अवछा कहा आपने । मैं तो मानता हूँ कि नव रसों के साथ-साथ

एक दसवां रस 'इतिहास-रस' भी होना चाहिए । भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त की चर्चा में एक शिलालेख का संदर्भ में श्रवणवेल्गोल से बाहर का, किन्तु फिर भी श्रवणवेल्गोल के अन्दर का, देना चाहता हूँ।

प्रनिवा : पुराविद्जी, यह कैसे संभव है कि बाहर का भी है और भीतर का भी ?

प्राविद् : अभिप्राय यह है कि वह शिलालेख है तो श्रीरंगपट्टन का, ई० सन्

900 का, किन्तु उसका संदर्भ है श्रवणबेल्गोल का । उसमें कहा गया
है कि कलबप्पु शिखर (चन्द्रगिरि) पर महामुनि भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के चरण-चिह्न हैं।

शाम्भी : इतिहास के अध्येताओं में लेख कमांक 1 को लेकर जो विवाद है और जिन-जिन विद्वानों ने भद्रबाहु, प्रभाचन्द्र और चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में मन्तव्य दिए हैं उनका निष्कर्ष कही आया होगा । वह क्या है?

एराविद्: पुरातत्त्व के धुरन्धर विद्वान् रायबहादुर नरिसहाचार्य ने, जिन्होने अपना सारा जीवन लगाकर श्रवणबेल्गोल के शिलालेखों का अध्ययन किया है, उनका पाठ और अर्थ निश्चित किया है, वे इन शिलालेखों के संग्रह के संपादक भी हैं। अतएव उनके द्वारा निकाला गया निष्कर्ष ही प्रमाण है। यह लेख % 251 (11 बी काती) जो भद्रबाहु गुफा में उत्कीण है—

'श्रीभद्रबाहु स्वामिय पादमं जिनचन्द्र प्रणमतो।"
अर्थात् जिनचन्द्र ने भद्रबाहु स्वामी के चरणों को नमस्कार किया।
इशी प्रकार लेख क० 254 (13वीं शती) में—चिक्कबेट्ट (चन्द्रगिरि)
के शिखर पर जो चरण-चिह्न अंकित हैं, उनके सम्बन्ध मे लिखा है कि
ये भद्रबाह स्वामीके चरण हैं:

"भद्र बाहु-भलि-स्वामिय पाद ।"

लेख क० 364 (ई० सन् 1432) में विन्ध्यगिरि पर्वत पर स्थित सिद्धर-बसिद के स्तम्भ पर श्रुतकेवली भद्रवाहु स्वामी और चन्द्रगुप्त का उल्लेख है:

"यो भद्रवाहुः श्रुतकेवलीनां मुनीश्वराणामिह पश्चिमोऽपि । अपश्चिमोऽमूहिदुषां विनेता सर्व्यं-श्रुनार्त्वंप्रतिपादनेन ॥ तथीय-शिष्योऽजनि चन्द्रगुप्तः समग्रज्ञीलानतवेववृद्धः । विवेश यत्तीवतपःप्रभाव-प्रमूत-कोतिः-र्णुवनान्तराणि ॥"

लेख क० 7! (सन् 1163) में भद्रबाहु को श्रुतकेवली कहा गया है और चन्द्रगृप्त को उनका शिष्य—

(बी) भद्रस्तम्बंतो यो हि भद्रबाहुरिति भृतः बृतकेवलिनावेषु चरमपरमो मुनिः। चन्द्र-प्रकाञोञ्जवल-सान्द्र-कीर्तिः बीचन्द्रगुप्तोऽजनि तस्य शिष्यः।।

लेख कं 77 (सन् 1129) में भद्रबाहु और उनके शिष्य चन्द्रगुप्त का जो उल्लेख मिलता है उसके सम्बन्ध में अभी-अभी वाग्मीजी ने बताया भी है कि उनकी सेवा वनदेवताओं द्वारा निरन्तर की जाती रही है—''शुभूयेस्म सुचिरं वन-वेबताभिः।''

धनुगा : इस सम्बन्ध में मैंने जो पढ़ा है वह बिन्सेंट स्मिष का मत है। मैंने नोट किया है:

"चन्द्रगुप्त मौर्य का घटनापूर्ण राज्यकाल किस प्रकार समाप्त हुआ इस पर ठीक प्रकाश एकमाल जैन कथाओं से ही पड़ता है। जैनियों ने सदैव उसे मगध सम्राट् विम्बसार के सदृश जैन धर्मावलम्बी माना है—इसे झूठ कहने का कोई उपयुक्त कारण नहीं। "शैषुनाग, नन्द और मौर्यकाल में मगध में जैनधर्म जोर-शोर पर था। चन्द्रगुप्त ने राजगदी एक कुशल बाह्मण की सहायता से प्राप्त की यह चन्द्रगुप्त के जैन होंने के विरुद्ध नहीं पड़ती। 'मुद्राराक्षस' नाटक में उल्लेख है कि एक जैन साधु नन्द नरेश का और बाद में मौर्य सम्राट् के मन्त्री राक्षस का धनिष्ठ मिल्ल था। एक बार जब चन्द्रगुप्त को जैन-धर्मावलम्बी मान लिया तो फिर बारह वर्ष का दुशिक्ष, मद्रबाह से जिनदीक्षा, बक्षिण की ओर गए संघ का श्रवणवेल्गोल पहुँचना, भद्रबाह के द्वारा वहाँ शरीर का त्याग, बारह वर्ष पश्चात् राज्ञिय चन्द्रगुप्त हारा समाधिमरण किया जाना" सब मान्य हो जाता है। इसका समर्थन श्रव गबेल्गोल के मन्दिरों, सातवीं शती के शिलालेखों तथा दसवीं शती के श्रन्थों से होता है…"

"ईसापूर्व 322 में जब चन्द्रगृप्त सिहासनारूढ़ हुए तो तरण थे। जब 24 वर्ष परचात् उनके राज्य का अन्त हुआ, तब उसकी अवस्था 50 वर्ष से कम रही होगी। अतः उनका राजपाट त्याग देना, उनके इतनी कम अवस्था में मौर्यवंश के इतिहास से खुप्त हो जाने का उपयुक्त कारण प्रतीत होता है। राजाओं के इस प्रकार विश्वत हो जाने के अन्य भी अनेक उदाहरण हैं, और बारहवर्ष का दुष्काल भी अविश्वसनीय नहीं। संक्षेपतः अन्य कोई बुत्तान्त उपलब्ध न होने के कारण जैन कथा ही सर्वोपरि प्रमाण है।"

भ्तन

## उत्तरकालीन इतिहास

पुराविष् : उत्तरकालीन इतिहास की दृष्टि से श्रवणबेल्गोल के शिलालेखों का बहुत महत्त्व है। यदि सबसे पहले किसी शिलालेख पर ध्यान जाता है तो ... लेकिन, श्रुतक्रजी आप बतार्ये....

: राज्य की रक्षा, युद्धों में शत्रुक्षों का मान-मर्दन, उनकी पराजय, शूरवीरता के उच्चतम मानदण्ड और इतने सब विजयोल्लास के उपरान्त धर्माचार्य की शरण में जाकर समाधिमरण द्वारा समता-भाव से शरीर-स्थाग का सबसे प्रभावकारी उदाहरण श्रवणबेल्गोल के समीप कांचिनदोणे के कृणे ब्रह्मदेव स्तम्भ के दसवीं शताब्दी के शिलालेख (५०64) में है जिसमें गंगवंश के राजा मारसिंह का वर्णन है। शिलालेख प्रारम्भ होता है मैत्री के संदर्भ से कि मारसिंह ने:

- राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराज तृतीय के लिए गुर्जर देश को विजय किया,
- कृष्णराज के विपक्षी अल्ल का मद चूर किया,
- · विन्ध्यपर्वत की तराई में रहने वाले किरातों के समूहों को जीता,
- मान्यखेट में कृष्णराज की सेना की रक्षा की,
- ० इन्द्रराज चतुर्थ का अभिवेक कराया,
- ० पातालमस्ल के छोटे भाई वज्जल को पराजित किया,
- ० वनवासी-नरेश की धन-सम्पत्ति का हरण किया,
- ० माट्रवंश को पराभूत किया,
- ० नोलम्ब कूल के नरेशों का सर्वनाश किया,
- काड्विट जिस दुर्ग को नहीं जीत सका था, उस उच्चिक्क दुर्ग को स्वाधीन किया,
- ० शबराधिपति नरग का संहार किया,
- ० चालुक्य नरेश राजादित्य को जीता,
- तापी-तट, मान्यखेट, गोनूर, उच्चिक्क, बनवासि व पामसे के युद्ध जीते; तथा वेर, बोल, पाण्ड्य और पल्लव नरेशों को परास्त किया।

इस लेख की अन्तिम पंक्तियों में राजा के द्वारा 'धर्म' पुरुषार्थ की साधना का उल्लेख इन शब्दों में मिलता है:

"" 'यलवेढे-नलोलं बसविगुलं मानस्तंत्रंगलुवं माडिसिबं। प्रंगलं। धर्मभंगलं नगस्यं नडियसिबसियमोन्दुवर्ष राज्यसं पत्तुविद्वु, बंकापुर-बोल् अजितसेनमट्टारकर भीवावसन्तिविद्योम् आरावनाविद्यिय मुक्ते

## (व) सं नोन्तु समावियं साविसिवं ।"

अर्थात् उसने जैनधर्मं का प्रतिपालन किया, अनेक जिनमन्दिर और मानस्तम्भ बनवाये, इन सब धार्मिक कार्यों को करने के उपरान्त एक वर्ष बाद राज्य-त्याग किया। तीन दिन की ब्रत-साधना के उपरान्त बंकापुर में अजितसेन भट्टारक के श्रीचरणों के समीप समाधि-साधना की। ऐसे प्रतापी नरेश की जिन उपाधियों की छटा इस शिलालेख में है, वे इस बीर के अनुकूल ही हैं—गंगचू ड़ामणि, गंगवज्ञ, नोलम्बान्तक, गुत्तिय-गंग, मण्डलिकत्रिनेत्र, गंगविद्याधर, गंगकन्दर्ग, गंगसिंह, सत्यवाक्य, कोंकणवर्म-धर्म-महाराजाधिराज आदि।

पुराधिक्: इस शिलालेख ते और इतिहास के अनेक संदर्भों से यह स्पष्ट है कि गंगवंश और राष्ट्रकूट वंशों में मैत्री थी, और इस मैत्री का आधार प्रमुख रूप से जैनधर्म था। चौल-नरेश शैव थे, अतः उनकी पक्षधरता जैनेतर धर्म के प्रति अधिक रही।

अनुवा : अनेक शिलालेखों में जैनाचायौँ के सम्बन्ध में ऐसा वर्णन आता है कि वे शास्त्रार्थ में भुरन्धर थे, प्रतिवादियों को उन्होंने बारबार हराया। यह बात क्या मुख्य रूप से ठीक है ?

वामी : हाँ, अनेक शिलालेख यहाँ मैंने पढ़े हैं। और, आवायों के जीवन-वृतान्त में, प्रशस्तियों में इस प्रकार की अनेक घटनाएँ हैं।

अपुतझ : शिलालेख क्रमांक 70 में उल्लेख है कि बारहवी शताब्दी में महा-मण्डलाचार्य देवकीर्ति पण्डित ने चार्वाक्, बौद्ध, नैयायिक, कापालिक और वैशेषिकों को शास्त्रार्थ में हराया।

बान्मी : यह लेख पढ़ने-सुनने योग्य है। सुनिए,

"जितवृज्ञिनजिनपितमतप्रयपेयोधिलीलासुषा करहं। वार्व्यकालध्वं-गर्थ्यंदुध्वारोर्थोवरोत्पाटनपटिष्ठिनिष्ठृरोपासन्मदमोलिदण्डरः अकुण्ठ-कण्ठ-कण्ठीरव-गंभीर-सूरि-भोम-ध्वान-निर्देशितदुद्दंगेद्धवौद्धम-दवेदण्डरः। अप्रतिहत-प्रसरदसम-सस्तुप्रयसनित्यन्तित्व-पान-दाद-दलितनेयायिकनयनिकरलरः। व्यपस्कपिलिवपुसिविपनदहन-दादा-नलरः। शुम्भदम्बीद-नाद-नोदितवितत्ववैद्येषिकप्रकरमदमरासरः। शरदमलश्चायर-करनिकर-नीहारहाराकारामुर्वात-कीर्तिवटलीवेटित-लतदिग-तरासदमप्यश्रीयस्महासण्डसावार्यव श्रीमद्देवकीरियण्डितदेवद।

> कुर्जेनमः कपिल-वादि-वनीय-बह्नये वार्व्यान्-वादि-सकराकर-वादवानये ।

### बौद्धोद्यक्षविसिमिरश्रविनेदमानवे भौदेवकीसिमुनये कविवादिवाग्मिने ॥"

अर्थात् जिनेन्द्र भगवान के निर्मल ज्ञान का गुणगान सारे संसार में हो रहा है। उस (ज्ञान-सागर) के लिए जो चन्द्रमा के समान है; प्रतिवादी के परिहार के लिए बज है, चार्वाक् के अभिमान-पर्वत को चूर करने वाले, अपराज्ञेय बौद्धगज के मद को सिह-गर्जना के भयंकर प्रहार से पराभूत करने वाले, नैयायिकों के गर्व के सरकण्डों को तीक्ष्य बुद्धि के हँसिये से नष्ट करने वाले, अपनी अनुपम वाणी के घारावाही चमत्कार से चंचल-मित कपिल-सिद्धान्त को इस प्रकार दहन कर देने वाले जैसे दावानल; चारों और न्याप्त वैशेषकों के हंस-दल को अपनी गम्भीर वाणी की गर्जना से पलायन-प्रवृत्त करने वाले अधित ।

अनुतज्ञ : आपने देखा होगा वाग्मीजी, लेख कर्माक 77 में मुनि महेश्वर के विषय में कहा गया है कि उन्होंने 70 शास्त्रार्थों में प्रसिद्ध प्रतिद्वन्दियों को जीता । इसी प्रकार शतु-भयंकर के विशाल महल पर विक्रप्ति लगा दी गई थी कि मुनि विमलचन्द्र ने पासुपत, बौद्ध, कापालिक और कपिल-सिद्धान्त के मानने वालों को जब बुनौती दी, तो सब उद्धिगन हो गये।

पुराविक्: यह तो वही लेख है जिसमें समन्तभद्र की शास्त्रार्थ विजय का उल्लेख है जिसकी चर्चाहम ऊपर कर चुके हैं।

वाग्मी: मुझे एक दूसरे लेख का घ्यान आ रहा है। वह है लेख क्रमांक 360 जिसमें कहा गया है कि चारुकीर्ति का यश इतना प्रशस्त था, कि चार्वाकों को अपना अभिमान, सांख्य को अपनी उपाधियाँ, भट्ट को अपने सब साधन और कणाद को अपना छल छोड़ना पहा। कत्त ले बसदि के लेख क्रमांक 79 में वहें रोचक ढंग से गोपनिन्द आ बार्य की शास्त्रार्थ-प्रतिभा का वर्णन है:

"मलेयवे शांख्य महुविर भौतिक पोंगि कर्वांग बागवि सोंलतोलयुद्ध बौद्ध तले-बोरवे वैद्यवयर्वगरंगु बाग्-बलव पोडप्पुं बेड गड चार्थ्वंक चार्थ्वंक निम्म बर्ध्वं सिल्यने घोपणन्वि-पुनिपुंगवनेम्ब मदान्य-सिन्धुरं ॥"

वर्षात् 'सांस्थनणो ! विरोध न करो, चुप हो जाओ । भौतिक बहंकार से फूल न जाओ । बुद्धमान बौद्धो, अपना धीष न विश्वाओ, जाओ, जाओ । ओ वैञ्चवी, अपने आपको सुपा लो, सुपा लो । को मृतुमाधी चार्वाको, अपनी बाणी की सन्ति का अहंकार छोड़ हो । असा मृति- पुंगव गोपनिन्द, जो मत्त गज की मौति हैं, तुम्हारे दर्प को सहन करेंगे?'

आगे निखा है:

"वड्दर्शन के मार्ग पर चलने वाले विरोधी हाथियों को इस एक गज ने खदेड़कर भगा दिया। जैमिनी आतंकित हो गये, सुगत रुक गये और पराजय की मोहर लगा दी, अक्षपाद ने झट से चूड़ियाँ पहन लीं, लोकायतों का गर्व खर्व हो गया और सांख्य प्राण बचाकर भागे।"

पुराबिद् : किन्तु यह लेख सन् 1398 का है। चौदहवीं शताब्दी के अन्त तक, विशेषकर 11-12वीं शताब्दी में जैनाचार्यों का इतना अधिक प्रतिवाद हुआ और जैनधमं पर इतने अत्याचार हुए कि आचार्यों और गुरुओं को अपने सिद्धान्त की श्रेष्ठता के लिए शास्त्रार्थ करने पड़े। जैन ज्ञान का तक और सिद्धान्तपक्ष बहुत प्रबल रहा आया और उसकी पृष्ठभूमि में इन आचार्यों का ज्ञान-बल ही उनका एकमात्र सहायक था। शास्त्राचार्य का गर्वभी कितना वाचाल था!

अनुझा : कहते हैं जैन साधुओं मे तप की सिद्धि के कारण अनौकिक चमत्कार भी उत्पन्न हो जाते थे ?

वाग्मी: हाँ, ऐसे प्रसंग भी हैं कि किस प्रकार किसी सुनि ने किसी राजा के सर्पदंश का विष दूर कर दिया। सिद्धर बसदि के स्तम्भ पर उत्कीणं शिलालेख कमांक 360 में कहा गया है कि चारुकीर्ति पाण्डित ने युद्ध क्षेत्र में मृतप्राय राजा बल्लाल को तत्काल स्वस्थ कर दिया था। उनके सम्बन्ध में एक दूसरे शिलालेख, क्रमांक 364 में कहा गया है कि चारुकीर्ति मुनि के शरीर को छूकर जो वायु प्रवाहित होती थी वह रोगों को शान्त कर देती थी।

श्रुतक : लेकिन, जैन मुनियों ने मन्त्र-तन्त्र और जमत्कार को धर्म-प्रचार का साधन नहीं बनाया । बल्कि विजिल्ल बात तो यह है कि जैन शासन के पराभव की दुःखद घटना उक्त राजा बल्लाल के बाद सन् 1109 में विष्णुवर्धन बिद्विगदेव के गद्दी पर बैठने के उपरान्त घटी। जैन सेनापतियों ने सहायता करके बिद्विगदेव के राज्य को चोलों की अधीनता से मुक्त करवा दिया था। वह जैन धर्मावलम्बी था। किन्तु एक बार उसकी कन्या को किसी पिशाच ने ग्रस्त कर लिया। जैन आवार्य और पण्डितों ने प्रयस्त किया, किन्तु कन्या पिशाच-मुक्त न हो पाई। तभी रामानुज आचार्य ने उसे स्वस्थ कर दिया। बीर भी बनेक चमत्कार उन्होंने किये। परिणाम यह हुआ कि विष्णुवर्धन बिद्विगदेव ने जैनग्रमं का परित्याग कर दिया। इतना ही नहीं, उसने जीनयों

को कोल्हु में पिलवा दिया।

पुराणियं : यह बात प्रचलित तो है, लेकिन ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि यद्यपि विष्णुवर्धन ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, किन्तु उसकी रानी वान्तलदेवी जैनधर्म की कट्टर भक्त थी । उसके पिता धौव थे, उसकी माता जिन-भक्त थी । शान्तलदेवी ने अपने गुरु प्रधावन्त्र सिद्धान्तदेव की प्रेरणा से जैनधर्म की उन्नित के अनेक कार्य किये। उसने सन् 1123 में श्रवणबेल्गोल में शान्तिनाथ भगवान की मूर्ति स्थापित की। शान्तलदेवी ने श्रवणबेल्गोल का प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया। मन्दिर का नाम भी विशेष—सवित्र स्थापित अर्थात् सौत कपी हाथी के मद को चूर करने वाला, अथवा उच्छु खल सौतों का गर्व चूर-चूर कर देने वाला मत्तहाथी।

अनुगा : कोई रूपवती एवं गर्विता नारी ही ऐसा करेगी।

पुराविद् : इसमें सन्देह नहीं कि शान्तल अत्यन्त रूपवती थी, गायन और नृत्य में कुशल। पति विष्णुवर्धन उसके दश में। साथ ही शिलालेख कमांक 176 और 162 में उसकी धार्मिकता की जो प्रशंसा लिखी है, वह भी उसके लिए गर्व की बात है। उनमें उसके पातिव्रत और धर्मपरायणता की भूरि-भूरि प्रशंसा है। उसे रुक्मिणी, सत्यभामा और सीता के समान कहा गया है। और, उसके वैराग्य की पराकाष्ठा यह कि 1131 ई० में उसने शिवगंग स्थान में सल्लेखनापूर्वक समाधिमरण किया!

बाग्नी : बार-बार कैसे यह तथ्य सामने आ जाता है कि अनेक सांसारिक उप-लब्धियों—यश, मान-मर्यादा, रूप और गुण के गौरव के भीग के बीच के सांस्कृतिक प्रभाव में व्यक्ति अपने अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति से नहीं जैन धर्म चूकता—वहाँ सब कुछ त्याग, संयम और प्राणीमात्र के लिए समभाव में समाविष्ट हो जाता है।

श्रुतम : यह तीर्थंकरों की परम्परा का प्रताप है; गीतम गणधर और भद्रवाहु
स्वामी जैसे निर्देग्य महामुनियों का प्रभाव है।

बाक्सी : आबार्यों के इस प्रसंग में हम कुन्दकुदाचार्य का उल्लेख कैसे भूल गये ?

श्रुतक्र : उनका नाम मैं तो नहीं भूला। कैसे मूल सकते हैं उन्हें जो जैनधर्म के मंगल-स्मरण में भगवान महावीर और गौतम गणभर के बाद हृदय में विराजमान रहते हैं। प्रत्येक शास्त्र-सभा जिनके स्मरण से प्रारम्भ होती है। प्रत्येक गुरु-शिष्य-पट्टावली में जिनका नाम प्रमुख है। जैन सिद्धान्त के जो अद्वितीय वादि-व्याक्याताओं में हैं। जो बौरसेनी

प्राकृत में 'समयसार' जैसे श्रेष्ठ सिद्धान्त-प्रन्थों के रचनाकार हैं। मयुरा प्रदेश की शौरसेनी प्राकृत को अपनी भाषा का आधार बनाकर जिन्होंने उत्तर की भावधारा को दक्षिण में और दक्षिण की विचार-धारा को उत्तर में प्रवाहित किया।

पुराबिद् : श्रवणबेल्गोल के शिलालेख इनके पुष्य-स्मरण से पूरित हैं।

भूतक्र : मूल संघ और कुन्दकुन्द-आम्नाय के आचार्यों की पट्टावली श्रवण-बेल्गोल के शिलालेखों के आधार पर ही तो तैयार की गई है। उसे देखें तो सही—कितनी विशाल और समर्थ ज्ञान-परम्परा है यह ! आचार्य-पट्टावली का प्रदर्शन]

अनुगा : मेरा प्रश्न अधूरा रह गया । क्या जैनधर्म की विरोधियों का आक्रमण सहन नहीं करना पड़ा ? इस बात का क्या आधार कि तन्त्र-मन्त्र के चमत्का शें के कारण अन्य धर्मावलम्बी बाजी ले गये ?

पुराबिब् : दसवी शताब्दी के अन्त में राष्ट्रकूट और गंगराज बंश एक साथ पतनोन्मुख हो गये। और, उनके साथ ही जैनधमं का प्रभाव क्षीण होता गया। उधर वीरशैवों के प्रति जैन मान्यतावालों का उपेक्षा भाव रहा। जब बसवेश्वर ने शैव धमं का पुनरुद्धार किया और जैनियों का राज्य-संरक्षण प्रभावहीन हो गया तो बसव के उत्तराधिक। रियों ने शान्तरों, चंगाल्वों और कारकल के मैरव ओडयरों, कुर्ग के राजाओं तथा अन्य छोटे-मोटे राज्यों के शासकों को जैनधमं से पराङ्मुख बनाकर शैव-धमं में दीक्षित कर लिया। यह इतिहास की स्वाभाविक गित थी। सन् 1195 के एक शिलालेख का उल्लेख 'मेडिवल जैनिज्म' के पृष्ठ 281 पर मिलता है जिसमें कहा गया है:

"शिवभक्त एकान्त रामय्य समस्त भैव तीथों का दर्भन करने के पदचात् पुलिगेरे आया। वहां के स्थानीय देवता सोमनाथ ने उसे जैनों के विरुद्ध धर्मयुद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अतः रामय्य जैनों के एक प्रमुख केन्द्र अञ्बलूर नामक स्थान में गया और उसने अपना प्रमुख प्रमाणित करने के लिए जैनों को चुनौती दी। उसने कहा कि वह अपने धर्म का महत्व प्रमाणित करने के लिए अपनी गरदन काट देगा और फिर शिव के प्रभाव से उसकी गरदन जुड़ जायेगी। यह सुन कर जैनों ने चचन दिया कि यदि वह ऐसा कर सकेगा तो हम लोय शैवधर्म स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने एक ताड़पण पर इसको लिख भी दिया। रामय्य ने अपनी गरदन काटकर शिव को चढ़ा दी और सात दिन बाद उसकी गरदन पुनः जुड़ ग्रामी। पदचात् रामय्य ने जैनों को सताया और उनकी प्रतियाँ तोड़ दालीं। जैनों ने राजा विज्जल (1156-

अ्तम

1167 ई०) से शिकायत की। राजा ने रामय्य की बुलाया। रामय्य ने वह ताइपन विखलाया जिस पर जैनों ने अपना वचन लिखा था। उसने पुन: जैनों को चुनौती दी कि वे अपने सात सी मन्दिरों को छवंस कर दें तो वह पुन: अपना सिर काटकर सात दिन में उसे जोड़ सकता है। किन्तु जैनों को उसकी चुनौती स्वीकार करने का साहस नहीं हुआ। राजा विज्जल ने रामय्य को विजयपत्र दिया और उसके देवता सोमनाथ के नाम कई गाँव दिये।

बाग्मी: किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि जैनधमं का प्रभाव इन घटनाओं के कारण कर्नाटक प्रान्त से समाप्त हो गया। इतिहास की घटनाएँ आती और जाती हैं, किन्तु संस्कृति का वह प्रभाव जो जन-मानस में गहरे पैठ जाता है, जो भाषा, साहित्य और कला के माध्यम से स्थायी रूपाकार ले लेता है, वह समय के थपेड़ों को सहकर भी अक्षुण्ण रहता है।

: एक बात और भी है। यदि जैनधमं और जैन धर्मायतनों के प्रति जनता की सद्भावना न होती तो उसकी सुरक्षा ही नहीं हो सकती थी। वैष्णव और जैनियों के अनेक विवादों को शासकों ने समाप्त किया और सद्भाव बढ़ाया। शिलालेख क० 475 (शक सं० 1290) इस विषय में विशेष महस्य रखता है। यह लेख विजयनगर-काल के बुक्कराय प्रथम का है। लेख का प्रारम्भ रामानुज की स्तुति से होता है—

"रामामुको विकयते यति राज-राज"

फिर जो कहा गया है उसका अर्थ है:

"वीर बुक्कराय के राज्य-काल में जैनियों और बैज्यवों में झगड़ा हो गया। तब जैनियों में से झानेयमोण्डि आदि नाडुओं ने बुक्कराय से प्रार्थना की। राजा ने जिन्मों और वैज्यवों के हाथ से हाथ मिला दिये और कहा कि जैन और वैज्यव दर्शनों में कोई भेद नहीं है। जैन-दर्शन को पूर्ववत् ही पंच महावाद्य और कलश का अधिकार है। यदि जैनदर्शन को हानि या वृद्धि हुई तो वैज्यवों को इसे अपनी ही हानि या वृद्धि समझना चाहिये। श्रीवैज्यवों को इस विषय के शासन (आदेश) समस्त राज्य की बसदियों में लगा देना चाहिये। जैन और वैज्यव एक हैं, वे कभी दो न समझे गार्वे।" भीर भी.

''श्रवणबेंत्मोल में बैठनव अंग-रक्षकों की नियुन्ति के सिए राज्य भर में जैनियों से प्रत्येक चर के द्वार पीछे प्रतिवर्ष जो एक 'हज' लिया जाता है उसमें से तिचमल के तातस्य देव की रक्षा के लिए बीस रक्षक नियुक्त होंगे और श्रेष द्रव्य जैन मन्दिरों के जीणेंद्धार, पुताई खादि में खर्च किया जायेगा। यह नियम प्रतिवर्ष जब तक सूर्य-चन्द्र हैं तब तक रहेगा। जो कोई इसका उल्लंघन करे वह राज्य का, संघ का और समुदाय का द्रोही ठहरेगा। यदि कोई तपस्वी या प्रामाधिकारी इस धर्म में प्रतिघान करेगा तो वह गंगातट पर एक किपला भी और बाह्मण की हत्या का दोषी होगा।"

वाग्मी : देखने की बात यह है कि कर्नाटक के शासकों ने किस प्रकार विभिन्न धर्म के अनुयायियों से सद्भाव बनाये रखने का प्रयत्न किया। जैनियों के अधिकार की रक्षा का निर्णय, वैष्णवों के धर्म की शब्दाविल में इस प्रकार किया गया कि जैनेतर व्यक्ति अपने वचन की रक्षा अपनी इष्ट-मान्यता की सौगन्ध खाकर करें। जैनों या वैष्णवों के लिए इससे बड़ा अभिशाप और क्या होगा कि यदि वह वचनमंग करते हैं तो बाह्मण की हत्या और गौवध के दोषी होगे। इस खोटे कर्म की जधन्यता पर जोर देने के लिए एक क्लोक भी अन्त में खुदबा दिया:

स्वदत्तां परवत्तां का यो हरेति वसुन्धराम् । षष्टिवर्ष-सहस्राणि विष्टायां जायते कृषिः ॥

अर्थात् भूमि (धर्म कार्य के लिए) स्वयं दी हो या उसे किसी अन्य ने दिया हो, जो उसका हरण करेगा वह छह हजार वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बना रहेगा।

पुराबिद् : कर्नाटक में यह विवाद जैनों और वैष्णवों का ही नहीं था, शैवों और वैष्णवों में भी दार्शनिक सिद्धान्तों को लेकर भेद रहा — मूर्तियो और उपासना की पद्धतियों के कारण विवाद बढ़ा।

श्रुतमः : किन्तु प्रत्येक विवाद का हल समता-भाव के कारण निकलता गया। श्रीव-वैष्णव विवाद का हल 'हरिहर' की संयुक्त भूर्ति की कल्पना द्वारा कर लिया गया।

बाग्मी : एक अर्थ में वीर-शैव धर्म के समर्थक गुरुओं ने समय को देखते हुए सामाजिक और धार्मिक शुधार के आन्दोलन चलाये। जनला उनकी ओर आकृष्ट हुई। तब वैष्णवों और जैनों को भी सावधान होना पड़ा। सबने अपने अपने धर्म और दर्शन का प्रचार ओर-शोर से प्रारम्भ किया। बड़ी हलचल का समय था वह। यही कारण है कि इन धताब्दियों में अनेक आचार्यों ने महस्त्रपूर्ण प्रन्थों की रचना की। श्रुतज्ञ जी, है न यह बात! कुछ नाम बताइये।

भुतज्ञ : अवस्य । कुछ आ वार्यों के और उनके ग्रन्थों के नाम मिनवाता हूँ।

इनका उल्लेख शिलालेखों में है।

- लेख कः 360 के अनुसार उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र की प्रति को शिवकोटि सुरि ने अलंकृत किया।
- लेख क० 77 (सन् 1129) में कतिपय शास्त्रकारों और उनकी रचनाओं का उल्लेख इस प्रकार है:

वक्रनन्दि मुनि---नवस्तोत्र

स्मतिदेव — स्मतिशप्तक

चिन्तामणि — चिन्तामणि

श्रीवद्धंदेव ------ चूड़ामणि

चन्द्रकीति गणि — — श्रुतिबन्दु

दयालपाल मुनि ---- रूपसिद्धि

- लेख क० 7! (सन् 1:63) के अनुसार पूज्यपाद देवनिन्द ने जैनेन्द्र व्याकरण, सर्वार्थसिद्धि, जैनाभिषेक तथा समाधिशतक की, और श्रत-कीर्ति त्रैं विद्य ने राषव-पांडवीय की रचना की।
- लेख क० 569 के अनुसार श्रीपाल त्रैविचदेव ने विजयविलास तथा लेख क० 364(सन् 1432)के अनुसार चारुकीित मुनि ने सारस्रय और सिद्धान्तयोगी ने सिद्धशास्त्र का प्रणयन किया।
- लेख क॰ 360 में कुन्दकुन्दाचार्य के सम्बंध में उनके इस अतिशय का उल्लेख हैं कि वह आकाश-गमन कर सकते थे और पृथ्वी से चार अंगृल ऊपर तो चलते ही थे।

पुराबिद्: हो सकता है, अलंकारिक भाषा में यह कहने का तास्पर्य हो कि वह अन्तरंग और बहिरंग परिग्रह से अछ्ते रहते थे।

अत्तक : सचमुच, यही वाक्य ज्यों का त्यों वहाँ आया है।

अनुगा : महिलाओं के समाधिमरण के तो अनेक उल्लेख अ।पने बताये, किन्तु उनके कृतित्व के कोई अन्य आयाम भी हैं ?

श्रुतज्ञ : वास्तव में श्रवणबेल्गोल के सारे परिवेश में महिलाओं की भनित, त्याग, व्रतसाधना, सल्लेखना ही प्रमुख हैं। राज्य-व्यवस्था में किसी महिला का हाथ रहा हो, ऐसा कहीं मेरे देखने में नही बाया।

पुराविष् : नहीं, ऐसा नहीं । इतिहास में उल्लेख है कि सन् 911 में जब नागर-खण्ड के अधिकारी सत्तरस नागार्जुन का देहान्त हो गया तो राजकाज का दायित्व उसकी पत्नी जाविकयन्त्वे को संभासना पड़ा। उसने बड़ी दक्षता के साथ राज्य-संचालन किया। बड़ी वीरांगना थी जह। और, जब उसका अन्त समय समीप आया तो उसने बन्दिन नामक स्थान पर समाधिमरण पूर्वक कारीर त्यागा। कारमी : रानियों और राजघरानों से सम्बन्धित महिलाओं के धार्मिक कार्यों का प्रवृरता से उल्लेख है:

- (1) दसवीं शताब्दी की अत्तिमब्बे ने, जो सेनापित मल्लप की पुत्री और नागदेव की पत्नी थी, पोन्नकिव के शान्तिपुराण की एक हजार प्रतियाँ लिखवाकर शास्त्र-मण्डारों में भेजी। पन्द्रह हजार मूर्तियाँ सोने और रत्नों की बनवायी।
- (2) इसी काल की पामक्त्रे ने, जो राजा भूतुग की बड़ी बहिन थी, तीस वर्ष तक तपस्या की । पोचव्यरसी, भाललदेवी, चट्टलदेवी, महादेवी, पम्पादेवी आदि अनेक महिलाओं के नाम भी आते हैं।

अनुगा : क्या कर्नाटक का कोई ऐसा राजवंश भी है जिसके प्रताप के साथ महिलाओं की कीर्ति सबसे अधिक जुड़ी हुई है ?

श्रुतज्ञ: क्यासमझते हैं, पुराविद्जी?

पुराबिष्: इस श्रेणी में मुझे तो होय्सल वंश सर्वोपरि लगता है। सबसे अधिक शिलालेख भी इसी वंश के व्यक्तियों के हैं। कालकम से विष्णुवर्धन के 10, नरसिंह प्रथम के 3, बल्लाल द्वितीय के 4, नरसिंहदेव द्वितीय के 3। फिर 12वीं शताब्दों के 19 और तैरहवी के 4। विष्णुवर्धन के समय में पोयसल् सेट्टि और नेमि सेट्टि की माताओ मन्त्रिक और शान्तिकव्दे ने चन्द्रगिरि के तेरिन बसदि का निर्माण कराया और फिर भानुकीर्ति मुनि से दीक्षा ले ली। (लेख 229, शक सं. 1039)।

वाग्मी : शिलालेखों के अनुसार गंगराज का कृतित्व बहुत विशिष्ट है!

पुराविद् : अवश्य । वह विष्णुवर्द्धन नरेश के सहायक राजपुरुष थे । लेखों में गंगराज की वंशावित और उनकी उपलब्धियाँ विस्तार से दी गई हैं। लिखा है—

> "जिस प्रकार इन्द्र का बच्च, बलराम का हल, विष्णु का चक्र, शक्ति-धर की शक्ति और अर्जुन का गांडीव सहायक हैं उसी प्रकार विष्णु-वर्द्धन के गंगराज सहायक थे।"

> कन्नेगल के युद्ध में गंगराज ने विष्णुवर्द्धन की ओर से चालुक्यों को जीत लिया था और विष्णुवर्द्धन अत्यन्त प्रसन्न हुए थे।

श्रुतज्ञ : आप तो जानते ही हैं पुराविद्जी, कि नरेश ने प्रसन्त होकर गंगराज से कहा, 'आपकी जो मनोकामना हो कहें, मैं पूरी करूँगा।' और इस धर्मात्मा सेनापित ने विष्णुवर्द्धन से परम नामक गौव मौगकर उन मन्दिरों को अपित कर दिया जो उसकी माता ने बनवाए थे। इसी प्रकार विजय के उपलक्ष्य में उसने राजा से गोविन्दगढि ग्राम मौगा और उसे गोम्मटेश्वर को अपित कर दिया।

वसन्यों : इस वंश के राजपुष्य और महिलाएँ शुभयन्त्र सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। सारा परिवार धर्म-रत था। गंगराज की भार्या लक्ष्मी ने अपने भाई बूच और वहिन देमेति की मृत्यु की स्मृति में शिलालेख लिखवाया, जैना-चार्य मेथचन्द्र की स्मृति में लेख उत्कीर्ण करवाया। इसी महिला ने एरडुकट्टे बसादि का निर्माण कराया। गंगराज की माता पोचब्बे की स्मृति में कत्तले बसदि नामक मन्दिर का निर्माण करवाया, शासन बसदि (इन्द्रकुलगृह) बनवाई। गंगराज ने अपनी बड़ी भाभी जक्क-मब्बे (बम्मदेव की भार्या) की स्मृति में उसके सत्कार्यों का उल्लेख करने वाला लेख उत्कीर्ण करवाया। गोम्मटेश्वर का परकोटा बनवाया। प्रत्येक कार्य का उल्लेख अलग-अलग शिलालेखों में है।

अनगा : किसी शिलालेख की कोई मनोरंजक बात ?

बामी : श्रतज्ञजी, बतार्ये, या पुरा विद्जी !

पुराविद्: फिर तो सन् 982 के शिलालेख क्रमांक 163 की बात करनी होगी,

जिसमें राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र चतुर्थ की दक्षता का वर्णन है।

अनुगा : युद्ध में वीरताका?

पुराविद : नहीं, 'पोलो' के खेल का - उसे पोलो ही कहना चाहिये। लिखा है:

"औरो विजयनके विहेगे।

चागक्कबॉटगे जसके पेस्पिंग नित-

क्कांगरमिवेन्द्र कन्द्रक-

बागमदोले नेगल्गुमल्ते बीरर बीर।

ओलगं दक्षिण सुकरदुष्करमं पोश्गण सुकरदुष्करनेवमं ओलगे वामदिवयममनिल्लय विचमदुष्करम निम्नदर पोरग-ग्गलिके येनिपति विचममनदरतिविचम वृष्करमेन्द्र युष्कमं

एलेयोलोव्वंने चारिसस्यस्तंनात्कुप्रकरचायुमनिन्द्रराजं ।"...

अर्थात् यह वीरों में वीर इन्द्रराज कन्दुक (गेंद) का खेल खेलता है, क्योंकि वह मानता है कि इस कीड़ा में श्रीवृद्धि है, विजय है, विद्या-बुद्धि है, उदारता है, वीरता है, यश है, महानता है—सभी बातें हैं। संसार में इन्द्रराज ही एक ऐसा ब्यक्ति है जो सभी प्रकार की कन्दुक-कला में दक्ष है। सुकर, दुष्कर, विषम और विषम-दुष्कर मित की गेंद वह चारों ओर फेंक सकता है। अन्दर, बाहर, दायें, बायें। चारों ओर फेंके जाने पर 338 चक्र बनते हैं। गेंद पर बाधात लगाने के तो एक करोड़ तरीके हैं "और येंद पर बल्ले का बाधात इस तरह लगे कि ठीक निशाने पर बाये—न श्रागे बढ़ने पाए, न बोछी रह जाये।" गेंद चाहे काली मिर्च से भी छोटी हो, स्टिक चार अंगुल से भी

छोटी हो, बोड़ा पर्वत से भी विशाल हो, घेरा पृथ्वी जैसा बड़ा ही क्यों न हो, इन्द्रराज को सन्तोष नहीं होया तब तक जब तक वह आठ या दस चऋ पूरे न कर ले।

श्रुतज्ञ : आश्चर्य है !

बाग्मी : वास्तव में शिलालेख में तो कन्दुक-कीड़ा का वर्णन और भी विस्तार

से है-चीदहवें पद्य से चौबीसवें पद्य तक ।

पुराबिद् : सच बात तो यह है कि श्रवणबेल्गोल के शिलालेख ही इतने महत्त्वपूर्ण हैं, सभी दृष्टियों से—धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, साहित्य, आचार-व्यवहार, सामाजिक दिग्दर्शन, काव्यमाधुरी, भाषाओं का समागम, कि

अनेक विद्वान् वर्षों तक इनका अध्ययन करें तो अनेक-अनेक शोध-

ग्रन्थ तैयार हो जायें।

श्रुतज्ञ : हमने कितनी बातों की चर्चा की । मन होता है कि इस चर्चा के समा-हार में हम सब शिलालेखों में से एक-एक दलोक का पाठ करें। पहले

मै पढ़ता हूँ ---

नागतेनमनघं गुणाधिकं नाग्यनायकजितारिमण्डलम् । राजपूज्यममलश्रीयान्यदं कामदं हतमदं नमाम्यहं ।।

बाग्मी : यद्वत्पदाम्बुजनतावनिपालमौलि-

रत्नांशवीऽनिशममु विवधुः सरागम् ।

यहत्त वस्तु न वधूमं च वस्त्रजातं

नो यौबनं न स बलं न स भाग्यमिद्धम् ॥

अनुगा : श्रीमत्यरमगम्भीर-स्यादावामोधलां छने ।

जीवात् त्रंलोश्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

पुराबिद् : संसारवनमध्येऽस्मिनृज्स्तदगान् जन-द्रुमान् ।

आलोक्यालोक्य सब्वृत्तान् छिनत्ति यमतककः॥



खण्ड : पाँच

श्रवणबेल्गोल : तीर्थवन्दना

#### स्मारक चतुष्टय

श्रवणबेल्गोल के परिवेश में जो महत्त्वपूर्ण स्थान तथा मन्दिर और स्मारक हैं उनका विभाजन और वर्णन इन चार शीर्षकों के अन्तर्गत हो सकता है:

- (1) चन्द्रगिरि पहाड़ी
- (2) विष्ध्यगिरि पहाड़ी
- (3) नगर-स्मारक
- (4) आस-पास के ग्राम।

चारों स्थानों में अनेक बसदियाँ (मन्दिर) है, स्मारक हैं, शिलालेख हैं, भव्य मूर्तियाँ हैं और वे गुफाएँ—कन्दराएँ हैं जहाँ सहस्रों मृतियों ने तपस्या की, सल्लेखना या समाधिमरण किया और अपने संयम का प्रभाव एवं जन-कल्याण के लिए धर्मोपदेश तथा मोक्ष-साधना का प्रमाण प्रस्तुत किया। श्रवणबेल्गोल की ऐतिहासिक महत्ता विशेष रूप से इस तथ्य में भी है, जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, कि वहाँ के इन स्मारकों और शिलालेखों में गुम्फित हैं उन राजा-रानियों, मन्त्रियों, सेनापितयों, श्रेष्ठियों और भक्त-जनों के नाम, जिनका सम्बन्ध कर्नाटक-इतिहास के गंग, राष्ट्रकूट, चालुक्य और होय्सल आदि राजवंशों से था। संयम, भक्ति और योगसाधना का तथा जैनधर्म के प्रवक्ता और साधक दिगम्बर जैन मुनियों का ऐसा जीवन्त एवं प्रामाणिक इतिहास अन्यत दुलंभ है। यही कारण है कि श्रवणबेल्गोल को पवित्रता और सांस्कृतिक भव्यता के प्रतीक-रूप में 'जैन काशी' या 'जैन बदी' का नाम दिया गया है।

#### 1. चन्द्रगिरि

चन्द्रगिरि का प्राचीन नाम कटवप्र (संस्कृत) और कल्बप्यु (कन्नड़) है। लोक-भाषा में उसे तीर्वंगिरि और ऋषिगिरि भी कहते हैं।

चन्द्रगिरि समुद्र तल से 3053 फूट ऊँची है। नीचे के मैदान से यह मात

75 फुट की ऊँवाई पर है। विन्ध्यगिरि की अपेक्षा यह पहाड़ी 274 फुट नीची है। तीर्थयाता के पवित्र संकल्प से जब हम चन्द्रगिरि की प्रदक्षिणा करने के लिए निकलते हैं तो प्रदक्षिणा का अर्थ है उन 12 बसदियों (मन्दिरों) के दर्शन जो दीवार के 500 फुट लम्बाई और 225 फुट चौड़ाई के एक घेरे में प्रतिष्ठित हैं।

#### पाइवंनाथ बसवि

सबसे पहले हमें पार्थनाथ बसदि (मन्दिर) के दर्शन होते हैं। यह मन्दिर दक्षिण की द्राविडी शैली में निर्मित है।

निर्माण की द्वाविडी शैली का अर्थ है, स्थापत्य की एक विशेष शैली जिसमें निर्माण के कुछ अंग स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे,

गर्भगृह — जिसमें तीर्थं कर की मूर्ति मूलनायक प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठित होती है। गर्भगृह के अतिरिक्त कुछ अन्य पारिभाषिक शब्द जो इत मन्दिरों की बनावट का वर्णन करते हुए प्रायः प्रयोग में आते हैं, ये हैं:

सुखनासि या शुकनासिका — शिखर के सामने वाले भाग से बुड़ा हुआ बाहर निकला भाग जिसमें कभी-कभी मन्दिर के गवाल या झरोखों का भी प्रबन्ध होता है।

मुखमण्डप--सामने का या प्रवेशद्वार का मण्डप।

नवरंग-वह महामण्डप जिसमें बीच में चार और बारह स्तम्भों की ऐसी संयोजना होती है कि उससे नौ खाँचे बन जाते है।

रंगमण्डप --- खम्भों पर आधारित मण्डप जो चारों ओर से खुला हुआ होता है। इसे सभा-मण्डप भी कहते हैं।

पार्थनाथ बसदि की लम्बाई 59 फीट और चौड़ाई 29 फीट है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मन्दिर की मुझ्य सूर्ति तीर्थं कर पार्थनाथ की है। यह 15 फुट ऊँची है और इसके मस्तक पर सात फणों वाले नाग की छाया है। सूर्ति अत्यन्त मनोज़ है। मन्दिर के सामने बहुत बड़ा मानस्तम्भ है जिसके चारों मुखो पर यक्त और यक्षियों की मूर्तियाँ खुदी हैं। नवरंग मे जो लेख खुदा हुआ है उससे मालूम होता है कि मानस्तम्भ का निर्माण एक पुट्टेय सेठ द्वारा शक संवत् 1672 के आस-पास हुआ होगा। नवरंग में एक विशाल लेख (क. 77) खुदा है जो शक संवत् 1050 का है जिसमें मल्लिचेण मलधारि देव के समाधिमरण का संवाद है।

#### कल्तले बसवि

कन्नड़ में कत्तले का अर्थ है मेंघेरा। मन्दिर में पहले प्रायः मेंघेरा ही रहता था। मन्दिर विशाल है—लम्बाई-चौड़ाई  $124 \times 40$  फुट। मन्दिर पर शिखर नहीं है किन्तु लगता है कि पहले शिखर या जो मन्दिर के खुदे हुए मानविक्ष में दिखाया



12. चन्द्रगिरिका विहंगम दृश्य [भा० पु० स०, नई दिल्ली]



13. सन्द्रसिरि पर कतिषय देवालय तथा प्राकृतिक पृष्ठभूषि [भा० पुः म०. नई दिल्ली]

14. चन्द्रगिरि पर चामुण्डराय बर्माद



15 चन्द्रशिरि पर पाइवंनाथ बसदि ध्रौर मानस्तम्भ

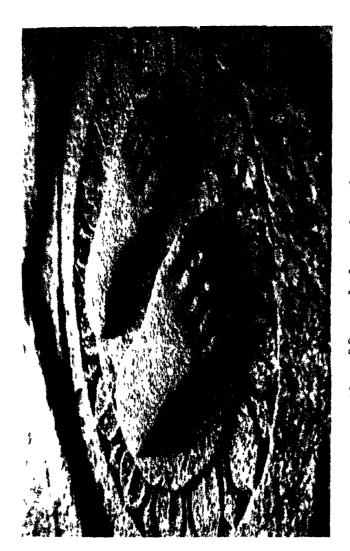

16. चःद्रतिर पर श्रुतकेवली मद्रबाहु के बरग्राधिह



17. सर्वाह्म यक्ष (चामुण्डराय बसदि)

गया है। इस विशाल भवन में कहीं कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं। ऊपर से चारों और ऊँची दीवार है जो प्रकाश रोकती है। मन्दिर की मुख्य मूर्ति तीर्थंकर आदिनाथ की है, छह फुट ऊँची पदमासन, मनमोहक। इसके दोनों और चौरीवाहक हैं। केवल यही एक मन्दिर है जिसके गर्मगृह के चारों और प्रदक्षिणा-पथ है। 1118 ई० के एक लेख (क० 80) से स्पष्ट है कि इस मन्दिर का निर्माण होय्सल नरेश विष्णुवधंन के सेनापित गंगराज ने अपनी माता पोचब्बे के हेतु कराया था। महिलाओं की भिक्त की गांधा इस मन्दिर के साथ जुड़ी हुई है। एक तो पोचब्बे की भिक्त-भावना मन्दिर के निर्माण का प्रमुख कारण थी; साथ ही, सौ वर्ष बाद अन्य दो महिलाओं — देवी विवमणी और केम्पम्मणि ने इसका जीर्णों-द्वार कराया था।

#### चन्द्रगुप्त बसदि

यह मन्दिर स्वयं सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वारा निर्मित बताया जाता है। यह चन्द्रगिरि का सबसे छोटा जिनालय है। इसके तीन कोठों में तीर्थं कर पार्वनाथ, पद्मावती और कूष्माण्डिनी की मूर्तियाँ हैं। बीच के कोठे के सामने सभाभवन है जिसमें क्षेत्रपाल की मूर्ति है। बरामदे के दायें छोर पर धरणेन्द्र यक्ष और बायें छोर पर सर्वाह्म यक्ष निर्मित है। बरामदे के सामने जो दरबाजा है, उसका कला-कौशल मनोहारी है।

चन्द्रगुप्त बसिद में जो सबसे अधिक महस्त्वपूर्ण बात है, वह है मण्डप की दीवार पर उकेरा गया जाली का काम, जिसमें 90 फलक या चित्रखण्ड हैं। इन फलकों में श्रुतकेवली भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के जीवन के दृश्य अंकित है। यह फलक-समूह अपूर्व कौशल का नमूना है। फलकों का वर्णन पहले आ ही चुका है। इस जाली पर कलाकार का नाम 'दासोज:' लिखा है। मन्दिर के दोनों बाजुओं पर छोटे खुदावदार शिखर भी हैं।

#### शान्तिनाथ बसदि

इसकी लम्बाई-चौड़ाई  $24 \times 16$  फुट है। इसमें तीर्थंकर शान्तिनाथ की 11 फुट ऊँची मनोझ खड़गासन प्रतिमा है। किंवदन्ती है कि श्री रामचन्द्रजी अपने दल-बल के साथ जिन दिनों यहाँ विश्राम कर रहे थे उस समय मन्दोदरी ने इस मूर्ति की प्रतिकटा करायी थी।

#### सुपार्श्वनाथ बसवि

इसका आकार 25 × 14 फुट है। इसमें तीर्यंकर सुपार्श्वनाथ की तीन फुट ऊँकी पद्मासन प्रतिमा है जो सप्तनागकणी की छात्रा में विराजमान है।

#### चन्द्रप्रभ बसवि

इस बसिंद में चन्द्रप्रभ तीर्थकर की तीन फुट ऊँची मूल प्रतिमा प्रतिष्ठित है। सुखनासि मे तीर्थंकर के यक्ष-यक्षी प्रयाम और ज्वालामालिनी प्रतिष्ठित हैं। मन्दिर के सामने की शिला पर लेख क्रमांक 140 मे 'सिवमारन बसिंद' अंकित है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस मन्दिर का निर्माण गंग-नरेश शिवमार द्वितीय (लगभग 800 ई०) ने कराया।

#### चामुण्डराय बसदि

विशाल भवन । आकार  $69 \times 36$  फुट । बनावट और सजावट में चन्द्रगिरि पर सबसे सुन्दर । शिल्पकला का एक अनूठा नमूना । इसके ऊपर दूसरा खण्ड और एक गुम्भद भी है ।

मन्दिर में तीर्थंकर नेमिनाथ की 5 फुट ऊँची, मनोज मूर्ति विराजमान है। गर्भगृह के दरवाजे पर बाजुओं में यक्ष सर्वाह्स और यक्षिणी कूष्माण्डिनी उत्कीर्ण हैं। इसकी बाहरी दीवारो, स्तम्भों, आलों मे भी उकेरी हुई मूर्तियाँ है। बाहरी दरवाजे के दोनो बाजुओं पर नीचे की खोर लेख (क्र० 151) है—'श्री चामुन्डरायं माडिसिबं।' तदनुसार इसे स्वयं चामुण्डराय ने 982 ई० के आसपास बनवाया।

मन्दिर के ऊपर के खण्ड में पार्थ्वनाथ की तीन प्रतिमाएँ है। सिहासन पर लेख (क॰ 150) है कि चामुण्डराय के पुत्र जिनदेव ने बेल्गोल में जिनमन्दिर का निर्माण कराया। अर्थात् यह खण्ड पीछे बना।

विशालता और कलात्मकता के साथ-साथ इस मन्दिर का अपना एक अन्य गौरव भी है। कहा जाता है कि आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने इसी मन्दिर में बैठकर जैन सिद्धान्त के महान् ग्रन्थ 'गोम्मटसार' की रचना की थी।

#### शासन बसदि

इसका आकार 55 × 26 फुट है। शासन मन्दिर के दरवाजे पर एक लेख (क॰ 82) है। लेख को ही 'शासन' कहते हैं। इसी से इसका नाम शासन बसदि पड़ा। इसके गर्मगृह में आदिनाथ की 5 फुट ऊँची मूर्ति है। उसके दोनों ओर चौरीवाहक हैं। शुकनासिका में गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी यक्षी हैं। बाहरी दीवारों में स्तम्भों और आलों की सजावट है। उनके बीच-बीच में प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। तीर्थंकर आदिनाथ के सिहासन पर लेख (क॰ 84) है जिसका अभि-प्राय है कि गंगराज सेनापति ने 'इन्दिरा कुलगृह' नाम से इसे बनवाया था।

#### मज्जिगण बसदि

इस मन्दिर का आकार  $32 \times 19$  फुट है। सम्भवतः किसी मिज्जिगण नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण कराया था। इसमें तीर्थंकर अनन्तनाथ की साढ़े तीन फुट ऊँची मूर्ति है।

#### एरडुकट्टे बसदि

इसका अर्थ है—उभयवेदिका मन्दिर। सीढ़ियों के दोनों ओर दो चबूतरे हैं। इसी कारण इस बसदि का यह नाम पड़ गया। इसका आकार  $55 \times 26$  फुट है। इसमें तीर्थं कर आदिनाथ की प्रभाविल से अलंकृत 5 फुट ऊँ ची मूर्ति है। यहाँ पर उत्कीर्ण लेख (क० 160) के अनुसार, गंगराज सेनापित की भार्या लक्ष्मी ने इस बसदि का निर्माण कराया।

#### सवतिगन्धवारण बसदि

सवितग्धवारण बसदि का अर्थ है—सौतों (सवित) के लिए मत्त हाथी। होयसल नरेश विष्णुवर्धन की रानी शान्तलदेवी का यह उपनाम है। मन्दिर विशाल है। आकार 69 × 35 फुट है। इसमें तीर्थंकर शान्तिनाथ की 5 फुट ऊँ बी मूर्ति है जिसके दोनों ओर चौरीवाहक हैं। शुक्तासिका में यक्ष किम्पुरुष और यक्षिणी महामानसी चितित हैं। सिहासन पर लेख (ऋ० 161) शक संवत् 1144 का है। शान्तलदेवी के संबंध में पहले लिखा जा चुका है।

#### तेरिन बसदि

सामने तेरु (रथ) के बाकार का भवन है। आकार 70 × 26 फुट है। इसमें बाहुबली स्वामी की 5 फुट ऊँची मूर्ति है। सामने के नन्दीश्वर मन्दिर पर चारों कीर 52 जिनमूर्तियाँ उत्कीण हैं। इसके शक संवत् 1038 के लेख (क० 170) से ज्ञात होता है कि पोयसल सेठ की माता माचिकव्वे और नेमि सेठ की माता शान्तिकव्वे ने इसे बनवाया था।

#### शान्तीश्वर बसदि

इसका आकार 56 × 30 फुट का है। इसमें तीर्यंकर शान्तिनाथ की, मूर्ति है। यक्ष-यक्षी हैं। गुम्मट पर कारीगरी है। मन्दिर कुछ ऊँची सतह पर बना है।

#### कृगे बहावेब स्तम्भ

चन्द्रगिरि पर्वत के चेरे के दक्षिणी दरवाजे पर प्रतिष्ठित यह एक विशास

स्तम्भ है। इसके शिखर पर पूर्वमुखी ब्रह्मदेव की छोटी-सी पद्मासन मूर्ति है। स्तम्भ की पीठिका आठ दिशाओं में आठ हाथियों पर आधारित थी। अब थोड़े से हाथी रह गये हैं। इसके चारों ओर लेख (क 64) है, जो गंगनरेश सारसिंह द्वितीय की मृत्यु (974 ई०) का स्मारक है। इससे ज्ञात होता है कि यह स्तम्भ इससे भी पहले बना होगा।

#### महानवमी मण्डप

चार स्तम्भों वाले दो मण्डप हैं। दोनों मण्डपों के मध्य में स्थित एक स्तम्भ के लेख (क्रमांक 73) में अंकित है कि यहाँ नयकीति आचार्य का समाधिमरण हुआ और उनके श्रावक शिष्य नागदेव मन्त्री ने मण्डप का निर्माण करवाया।

ऐसे ही और भी अनेक मण्डप इस पर्वत पर विद्यमान हैं और उनमें लेखयुक्त स्तम्भ प्रतिष्ठित हैं।

#### भरतेश्वर

महानवमी मण्डप के पिरुचम की ओर एक भवन है। इसके समीप 9 फुट ऊँची मूर्ति है जो बाहुबली के भाई भरतेश्वर की बताई जाती है। एक भारी चट्टान में यह मूर्ति घुटनों तक बनाई जाकर अपूर्ण छोड़ दी गई है। वर्तमान अवस्था में यह सममंग मुद्रा में अवस्थित है। संभवत: इसे चन्द्रिगिर पहाड़ी के पिरुचमी परिसर में पड़े हुए विशाल शिलाखण्ड को काटकर बनाया गया है। सम्बन्धित शिलालेख का कुछ भाग पढ़ा गया, जिससे अनुमान होता है कि इसे गुरु अरिष्टनेमि ने बनवाया था।

#### इरुवे ब्रह्मदेव मन्दिर

सारी पहाड़ी पर घेरे से बाहर केवल यही एक मन्दिर है। इसमें ब्रह्मादेव की मूर्ति है। इस मन्दिर के सामने एक बृहत् चट्टान है जिस पर जिन-प्रतिमाएँ, हाथी, स्तम्भ खुदे हुए हैं। खोदने वालों के नाम भी अंकित हैं। मन्दिर के दरवाजे पर लेख (क० 186) है जिसके अनुसार इस मन्दिर का निर्माण दसवीं शताब्दी में हुआ था।

एक विशेष अतिशय इस मन्दिर का यह प्रचलित है कि लोग यहाँ आकर दही द्वारा अभिषेक की मनौती पूरी करते हैं तो उनके घर से चीटियाँ चली जाती हैं।

#### कञ्चित दोणे

'कञ्चिन' का अर्थ है 'कोसा', जिस छातु से घण्टा आदि बनाये जाते हैं और 'दोण' का अर्थ है - कुण्ड। किन्तु इसका आशय पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता है। यहाँ

चौकोर घेरे के भीतर चट्टान में एक कुण्ड है। कुण्ड के भीतर स्तम्भ है जिस पर लेख (क॰ 211) में लिखा है —"मानभ आतन्द-संबच्छदल्ल कहिंसिद दोणेपु' अर्थात् मानव ने आनन्द संवत्सर (शक संवत् 1116) में इसे बनवाया।

#### लक्कि बोणे

इसका अर्थ है लिक नामक महिला द्वारा निर्मित कुण्ड । कुण्ड से पश्चिम की ओर एक चट्टान है जिस पर 31 छोटे-छोटे लेख (क्रमांक 219 से 249) हैं जिनमें यात्रियों, आचार्यों, कवियों तथा राजपुरुषों के नाम अंकित है।

#### भद्रबाहु गुफा

अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु ने यहाँ शरीर त्याग किया था। यहाँ पर उनके चरण अंकित हैं। एक लेख (ऋ० 25!) यहाँ पाया गया था, किन्तु अब वह यहाँ नहीं है। कहा जाता है कि सम्प्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य अपनी मुनि-अवस्था में यहीं पर तपष्ट्रचरण करते हुए आचार्य भद्रबाहु की उनके अन्तिम समय तक सेवा-सुश्रुषा करते रहे। यह भी मान्यता है कि लगातार 48 दिनों तक इन चरणों की पूजा करने से भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है।

#### चामुण्डराय की शिला

चन्द्रगिरि के नीचे एक चट्टान इस नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है, चामुण्ड-राय ने इसी शिला पर खड़े होकर विन्ध्यगिरि पर सोने का बाण छोड़ा था, जिसके फलस्वरूप विश्ववन्द्ध गोम्मटेश्वर मूर्ति का ऊपरी भाग प्रकट हुआ था। शिला पर कई जैन गुरुओं के आकार और उनके नाम भी उत्कीर्ण हैं।

#### 2. विन्ध्यगिरि

विन्ध्यगिरि को 'दोडु बेट्ट' (बड़ी पहाड़ी) या 'इन्द्रगिरि' भी कहते हैं। यह समुद्रतल से 3347 फुट और नीचे मैदान से 470 फुट ऊँची है। शिक्षर पर पहुँचने के लिए 650 सीढ़ियाँ पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं। ऊपर समतल चौक एक घेरे से घिरा है। घेरे में बीच-बीच में तलघर हैं जिनमें जिन-प्रतिमाएँ विराजमान हैं। घेरे के चारों और कुछ दूरी पर भारी दीवार है जो कहीं-कहीं प्राकृतिक शिलाओं से बनी है। चौक के ठीक बीचों-बीच गोम्मटेश्वर की विद्याल सब्गासन मूर्ति है जो अपनी दिव्यता से उस सारे मूभाग को अलंकृत कर रही है। गोम्मटेश्वर की इस विश्ववन्दय प्रतिमा का वर्णन हम कर चुके हैं।

मृति-विवरण एक लेख (क॰ 336) में दिया है। यह लेख एक छोटा-सा कन्नड़ काव्य है। यह 1180 ई॰ के लगभग बोप्पण कवि द्वारा रचा गया है। गोम्मटेश्वर मूर्ति के दोनों बाजुओं पर यक्ष-यक्षिणी की मूर्तियाँ हैं जिनके एक हाथ में चौरी और दूसरे में कोई फल है। गोम्मटेश्वर मूर्ति की बायों ओर गोल पाषाण का पात्र है जिसमें मूर्ति के अभिषेक का जल एकत्र होता है। इस पर 'ललित सरोवर' नाम खुदा है। पाषाण-पात्र भर जाने पर अभिषेक का जल एक नाली द्वारा मूर्ति के सम्मुख कुएँ में पहुँचता है, वहाँ से मन्दिर की सरहद के बाहर 'गुल्लकायिज वागिलु' नाम कन्दरा में पहुँचा दिया जाता है। मूर्ति के सम्मुख का मण्डप सुन्दर खचित नव छत्रों से सजा हुआ है। आठ छत्रों पर अष्ट दिक्पाल की मूर्तियाँ हैं। बीच की नौबी छत पर गोम्मटेश्वर के अभिषेक के लिए हाथ में कलश लिये इन्द्र की मूर्ति है। इसकी छत में उत्कीण शिलालेख क० 322 से अनुमान होता है कि बलदेव मन्त्री ने 12वीं शताब्दी के प्रारम्भ में यह मण्डप, और लेख क० 373 के अनुसार सेनापित भरतमय्य ने इस मण्डप का कठघरा (हप्पलिगे) निर्माण कराया था।

और भी अनेक लेख हैं जिनसे पता चलता है कि कठघरे की दीवार और चौबीस तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ नयकीति सिद्धान्तचक्रवर्ती के शिष्य बसविसेट्टि ने निर्माण करायीं तथा उनके पुत्रों ने प्रतिमाओं के सम्मुख जालीदार खिड़िकयाँ बनवायी। इसी प्रकार चंगाल्वनरेश महादेव के प्रधान सचिव केशवनाथ के पुत्र चन्न बोम्मरस और नजरायपट्टन के श्रावकों ने गोम्मटेश्वर-मण्डप के ऊपर के खण्ड का जीर्णोद्धार कराया।

#### परकोटा

इसका निर्माण होयसल नरेश विष्णुवर्धन के सेनापित गंगराज ने शक सं० 1039 के आसपास कराया। यह विवरण लेख ऋ० 276, 272-74, 154, 158, 342, 547 में मिलता है। परकोटे के भीतर मण्डपो में अगल-बगल 43 जिनमूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। अधिकाँश मूर्तियाँ चार फुट ऊँची हैं। इनमे पद्मप्रमु तीर्थंकर की मूर्ति नहीं है। एक अज्ञात मूर्ति डेढ फुट ऊँची है। परकोटे के द्वार के दोनों बाजुओं पर छह-छह फुट ऊँचे द्वारपाल हैं। परकोटे की दीवार पर तीन ओर देवी-देवताओं और पशु-पक्षियों के विविध मुद्राओं में ऐसे अद्भुत और मनोवैज्ञानिक चिल्न उकेरे गये हैं कि सारी प्रकृति मानव की सहचरी हो गई है।

गोम्मटेश्वर देव के ठीक सामने छह फुट ऊँचाई पर ब्रह्मदेव स्तम्भ हैं। यहाँ ब्रह्मदेव की पद्मासन मूर्ति है। स्तम्भ के नीचे पाँच फुट ऊँची गुल्लकायज्जी की मूर्ति है जिसके हाथ में गुल्लकायि (फल) है। यह स्तम्भ और मूर्ति स्वयं चामुण्डराय द्वारा निर्मित बताई जाती है।

#### सिद्धर बसवि

यह छोटा-सा मन्दिर है। इसमें सिद्ध भगवान की 3 फुट ऊँची मूर्ति विराजमान है। मूर्ति के दोनों ओर 6-6 खचित कलात्मक स्तम्भ हैं। दायीं ओर के स्तम्भ पर अहंद्दास किव का पण्डितायं की प्रशस्ति वाला लेख (क॰ 360) है। इस स्तम्भ में पीठिका पर विराजमान एक आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देते दिखाए गए हैं। दूसरे चित्र में जिनमूर्ति उस्कीणें है।

#### भ्रखण्ड बागिलु

यह द्वार का नाम है। पूरा दरवाजा अखण्ड शिला को काटकर बनाया गया है। द्वार के ऊपरी भाग में लक्ष्मी की पद्मासन मूर्ति का दोनों ओर से हाथी अभि-षेक कर रहे हैं। दरवाजे की दायीं ओर बाहुबली और बायी ओर भरत की मूर्तियाँ हैं जो दण्डनायक भरतेश्वर द्वारा शक संवत् 1052 के आसपास प्रतिष्ठित की गई थीं।

#### सिद्धरगुण्ड

यह एक शिला है जिस पर अनेक लेख हैं। ऊपरी भाग की कई पंक्तियों में जैनाघार्यों के चित्र हैं, उनके नाम भी हैं। भरत-बाहुबली, उनके निन्यानवे भाई तथा बाह्यी और सुन्दरी की मूर्तियों भी यहाँ दर्शायी गई हैं।

#### गुल्लिकायज्जि बागिल

यह दूसरे द्वार का नाम है। द्वार के दाहिनी ओर एक शिला पर एक स्त्री बैठी है जिसका चित्र भी खुदा है। सम्भवतया इसे गलत नाम दे दिया गया है। लेख (ऋ० 358) के अनुसार यह मल्लिसेट्टि की पुत्री का चित्र होना चाहिये।

#### त्यागर बहारेब स्तम्भ

यह 'चागद कम्ब' भी कहलाता है। यहाँ दान दिया जाता या अतः त्यागद नाम पड़ा। अद्मृत शिल्प है इस स्तम्भ का। यह मानो अघर में स्थित है और इसके नीचे से क्माल निकाला जा सकता है। स्तम्भ के एक कोने का अंश माल पीठिका का स्पर्ध करता है। लेख क॰ 388 के अनुसार यह चामुण्डराय द्वारा स्थापित है। लेख में उनके प्रताप का वर्णन है। यह लेख पूरा नहीं मिलता। पूरा होता तो बहुत से तथ्य प्रमाणित रूप से विदित हो जाते। शायद हेम्बडे कष्म ने अपना छोटा-सा लेख (क॰ 389) लिखाने के लिए चामुण्डराय का लेख चिसवा इंग्ला। यह तथ्य बड़ा दाक्ष है।

स्तम्भ की पीठिका के दक्षिण बाजू पर दो मूर्तियाँ खुदी हैं। एक मूर्ति, जिसके दोनों ओर चंवरवाही खड़े हुए हैं, चामुण्डराय की है और सामने वाली मूर्ति उनके गुरु नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती की कही जाती है।

#### चेत्नण्ण बसदि

इसमें चन्द्रप्रमुकी ढाई फुट ऊँची मूर्ति है। बसदि के सामने मानस्तम्भ है। लेख कः 540 के अनुसार इसे चेन्नण्य और उसकी धर्मपत्नी ने शक संवत् 1596 में बनवाया था। इस दम्पती की मूर्तियाँ भी उत्कीणें हैं। यह बसदि त्यागद स्तम्भ की पश्चिम दिशा में है।

#### ओदेगल बसदि

इसे तिकूट बसदि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन गर्भगृह हैं। मन्दिर ऊँची सतह पर है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है। ओदेगल से तात्पर्य है कि पाषाणों का आधार देकर इस बसदि की दीवारों को मजबूत किया गया है। तीन गुफाओं में पद्मासन तीन मूर्तियाँ—तीथँकर नेमिनाथ, आदिनाथ और शान्तिनाथ की हैं। पिश्चम की ओर चट्टान पर नागरी अक्षरों में 27 लेख (ऋ० 391-4)7) उत्कीण हैं जिसमे अधिकतर तीथँयात्रियों के नाम है। बीच में पत्थर का कमल निर्मित है।

#### चौबीस तीर्थंकर बसदि

यह छोटा-सा देवालय है। यहाँ डेढ फुट उँचे एक पाषाण पर बौबीस तीर्थकरों की मूर्तियाँ उत्कीणं हैं। नीचे एक पंक्ति में तीन बड़ी मूर्तियाँ उत्कीणं हैं। लेख कि० 422 के अनुसार बौबीसी की स्थापना चाहकीर्ति पण्डित धर्मचन्द्र आदि द्वारा शक संवत् 1570 मे कराई गई थी।

#### ब्रह्मदेव मन्दिर

विन्ध्यगिरि की नीचे की सीढ़ियों के पास एक छोटा-सा मन्दिर है। इसमें सिन्दूर से रंगा हुआ एक पाषाण है जिसको लोग 'जाकगुष्पे अष्प' या 'ब्रह्म' कहते हैं। लेख क० 439 के अनुसार शक संवत् 1600 में इसका निर्माण हिरिसालि निवासी गिरिगौड के छोटे भाई रंगय्य ने कराया था।

#### 3. नगर-स्मारक

#### भण्डारि बसदि

यह नगर का सबसे बड़ा मन्दिर है। इसका आकार 266 imes 58 फ़्रुट है।

होयसल नरेश नरसिंह प्रथम के मण्डारि हुल्ल ने इसका निर्माण कराया था। गर्मगृह में सुन्दर चित्रमय वेदी पर चौबीस तीर्थंकरों की तीन-तीन फुट ऊँची मूर्तियाँ
हैं। तीन दरवाओं पर जालियाँ बनी हैं। सुखनासि में पद्मावती और बहा की
मूर्तियाँ हैं। नवरंग के चार खम्मों के बीच जमीन पर 10 फुट के चौकोर पस्थर
जड़े हैं। आगे के भाग और बरामदे में भी इतने बड़े पत्थर लगे हुए हैं। ये भारीभारी पत्थर कैसे लाये गये, देखकर आश्चर्य होता है। नवरंग की चित्रकारी में
मुन्दर लताएँ, मनुष्य, पधु उत्कीणं हैं। बरामदा मुख्य भवन के चारों ओर है।
मन्दिर के सामने मानस्तम्भ है। शक संवत् 1081 के लेख (क० 476) में मन्दिर
के निर्माता हल्ल और मन्दिर का वर्णन है।

#### अक्कन बसदि

होयसल नरेश बल्लाल द्वितीय के ब्राह्मण मन्त्री चन्द्रमौलि की जैन धर्माव-लिम्बनी भार्या आचियक ने शक संवत् 1103 में इस मिन्दिर का निर्माण कराया, यह इसके लेख क० 444 से ज्ञात होता है। गर्मगृह में फणाविल सिहत पाइवेनाथ की 5 फुट ऊँची भव्य मूर्ति है। सुखनासि मे आमने-सामने पंचफणी धरणेन्द्र तथा पद्मावती की साढ़े तीन फुट ऊँची मूर्तियाँ हैं। द्वार के आस-पास जालियाँ है। नवरंग के काले पाषाण के, आइने के सदृश चमकीले, चार स्तम्भ और कुशल कारीगरी-पूर्ण नवछत्र हैं। गुम्मट मे अनेक जिनमूर्तियाँ चित्रित हैं। शिखर पर सिह-ललाट है। यह होयसल कला का अनुपम नमूना है।

#### सिद्धान्त बसरि

कहा जाता है कि जैन वाङ्मय की निधि सिद्धान्त-प्रत्थ यहाँ एक बन्द कमरे में सुरक्षित रखे जाते थे। यहाँ से ही ये धबल, महावल, आदि प्रत्थ मूडबिद्री गये हैं। मन्दिर के बीच में पार्श्वनाथ-मूर्ति है। उसके आस-पास शेष 23 तीर्थं करों की मूर्तियाँ हैं। लेख क० 454 से जात होता है कि शक संवत् 1620 में उत्तर भारत के किसी यात्री द्वारा यह चतुर्विशति तीर्थं कर-मूर्ति प्रतिष्ठित की गई थी।

#### बानशाले वसदि

यह छोटा-सा देवालय है। इसमें तीन फुट ऊँचे पाषाण पर पंचपरमेष्ठी की प्रतिमाएँ हैं। जैसा कि नाम से ज्ञात होता है पहले यहाँ दान दिया जाता रहा होगा। इस बसदि के लिए मदनेय नामक ग्राम दान में दिये जाने का उल्लेख भी भिलता है।

#### नगर जिनालय

यह नगर के महाजनों के द्वारा रिक्षित था। इसका एक अन्य नाम 'श्री-निलय' भी रहा आया। इसमें आदिनाथ की ढाई फुट ऊँची मूर्ति है। नवरंग के बाई ओर एक गुफा में ब्रह्मदेव की दो फुट ऊँची मूर्ति है जिसके दायें हाथ में फन और बायें हाथ में कोड़े जैसी कोई वस्तु है। उसके पैरों में खड़ाऊँ हैं। पीठिका पर घोड़े का चिह्न है। लेख क० 457 के अनुसार इस मन्दिर का निर्माण नागदेव मन्द्री के द्वारा शक संवत् 1118 में हुआ था। इस लेख में गुरु नयकीर्तिदेव की निषद्या तथा 'नृत्यरंग' और 'अथमकुट्टिम' (पाषाण-मूमि) के निर्माण का उल्लेख भी है।

#### मंगायि बसदि

त्रिमुबनचूडामणि मंगायि ने इस मन्दिर का निर्माण कराया था। इसमें शान्तिनाथ की साढ़े चार फुट ऊँची मूर्ति है जिसकी प्रतिष्ठा विजयनगर देवराय महाराज की रानी भीमादेवी ने करायी थी। नवरंग में वर्षमान स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना पण्डित देव को शिष्या वसतायि द्वारा हुई थी। मन्दिर के सम्मुख दो सुन्दर हाथी बने हैं।

#### जैन मठ

यह स्वस्ति श्री भट्टारक स्वामी का निवास-स्थान है। इसमें एक सुन्दर खुला आँगन है। मण्डप-स्तम्भों पर चित्रकारी है। तीन गर्मगृहों में पाषाण और धातु की अनेक प्रतिमाएँ हैं।

कुछ मूर्तियाँ बहुत अर्वाचीन हैं जिन पर संस्कृत व तिमल भाषा के लेख हैं। ये ग्रन्थ-लिपि में लिखे हैं। अधिकांश मूर्तियाँ तिमलनाहु के जैन बन्धुओं द्वारा प्रतिष्ठित है। नवदेवता विम्ब में पंचपरमेष्ठी, जिनधमं, जिनागम, चैत्य, चैत्यालय आदि चित्रित हैं। मठ की दीवारों पर तीर्यंकरों और जैन राजाओं के जीवन-चित्र, दशहरा-दरबार का चित्रण, पाष्वंनाथ का समवसरण, भरत और चक्रवर्ती के जीवन-चित्र, नागकुमार के जीवन-वृतान्त और वन-दृश्य में षड्लेश्याओं का चित्रण आकर्षक हैं।

जपर की मंजिल में पार्श्वनाथ मूर्ति है। काले पाषाण पर चौबीस तीर्थंकर उत्कीण है। चामुण्डराय ने गोम्मटेश्वर मूर्ति की स्थापना के उपरान्त अपने गुरु नेमिचन्द्र को यहाँ मठाघीश नियुक्त किया था। वैसे यह गुरु-परम्परा और भी पहले से चली आ रही थी। लेख क० 360 तथा 364 के अनुसार यहाँ पर आसीन गुरु चारुकीर्ति पण्डित ने होयसल नरेश बल्लाल प्रथम (1100-1106) को ध्याधि- मुक्त करके 'बल्लाल-जीवरक्षक' की उपाधि प्राप्त की थी।

#### कल्याणी सरोबर

यह नगर के बीच में है। इसके चारों ओर सीढ़ियाँ और शिखरबद्ध दीवार है। एक सभा-मण्डप है। उसके एक स्तम्भ पर लेख (क्र॰ 501) है जिसके अनुसार इस सरोवर को चिक्कदेव राजेन्द्र ने बनवाया था। यह वहीं सरोवर है जिसके नाम पर बेल्योल का नामकरण हुआ। एक समय सरोवर के चारों ओर प्राकृतिक सुषमा का विस्तार था। किन्हीं अर्थों में आज भी है। अब नयी निर्माण-पद्धतियों द्वारा इस सरोवर का परिष्कार किया गया है।

#### जिंक कट्टे

यह दूसरा सरोवर है। पास की दो चट्टानों पर जैन मूर्तियों के लेख (कः 503-504) से ज्ञात होता है कि वोष्पदेव की माता, गंगराज के बड़े भाई की पत्नी, ग्रुभचन्द्र सिद्धान्तदेव की शिष्या जिंकमञ्बे ने इन मूर्तियों और इस सरोवर का निर्माण कराया था।

#### चेन्त्रण कुण्ड

चेन्नण्ण कुण्ड के निर्माता वही चेन्नण्ण हैं जिनकी कृतियों का उल्लेख अनेक शिलालेखों में है। लेख ऋ० 480 से झात होता है कि इस कुण्ड का निर्माण शक संवत् 1595 के आस-पास हुआ था।

#### 4. आसपास के ग्राम

#### जिमनायपुर: शान्तिनाथ बसदि

नगर से उत्तर की ओर यह एक मील दूरी पर है। लेख क० 538 के अनुसार होय्सल नरेश विष्णुबर्धन के सेनापित गंगराज ने शक संवत् 1040 के आसपास इसे बसाया था। मैसूर राज्य के समस्त मन्दिरों में सबसे अधिक आसूषित है यह बसिद, और है यह होयसल शिल्पकारी का सबसे सुन्दर नमूना। इसमें शान्तिनाथ भगवान की साढ़े पांच फुट ऊँची भव्य एवं दर्शनीय मूर्ति है। यह प्रभावली से और दोनों ओर चमरवाहियों से सुसज्जित है। नवरंग के चार स्तम्भ मूंगे की कारीगरी के नमूने हैं। सुन्दर नवछत है तथा बाहरी दीवारी पर तीर्थंकर, यक्ष, यक्षी, बहा, सरस्वती, मन्मथ, मोहिनी, नृत्यकारिणी, गायक, वादिशवाही आदि के जित्र हैं। इसका लेख (क॰ 526) शक संवत् 1120 (जीर्णोद्धार 1553 में) इस मन्दिर का निर्माण-काल दर्शाता है। तदनुसार इस मन्दिर को 'वसुर्धकबान्धव' रेचिमध्य हेनापित ने बनवाकर सागरनन्द सिद्धान्तदेव के अधिकार में दे दिया था। रेचिमध्य

कलचुरिनरेश के मन्त्री थे। बाद में उन्होंने होयसल नरेश बल्लाल द्वितीय (1173-1220) का आश्रय ले लिया था।

#### जिननाथपुर: अरेगल्लु बसदि

यह अरेगल्लु (चट्टान) पर स्थित है। शान्तिनाय मन्दिर से भी यह पुराना है। इसमें तीर्थंकर पार्वनाथ की 5 फुट ऊँची पद्मासन मूर्ति है। सुखनासि में घरणेन्द्र पद्मावती के सुन्दर चित्र हैं। मूर्ति की पीठिका पर के लेख (क्र० 530) से ज्ञात होता है कि शक संवत् 1812 मे इसे बेल्गुल के मुजबलेय्य ने प्रतिष्ठित कराया था। यहाँ की प्राचीन मूर्ति बहुत खण्डित हो गई थी जो आज भी पास के तालाब मे पड़ी है। उसका छत्र मन्दिर के द्वार के पास रखा है। इस मन्दिर की अन्य मूर्तियाँ 24 तीर्थंकर, पंचपरमेष्ठी, नवदेवता, नन्दीश्वर आदि धातु-निर्मित हैं।

#### समाधि-मण्डप

यहाँ गाँव में एक समाधि-मण्डप है जिसे 'शिलाकूट' कहते हैं। यह  $4 \times 4$  फुट का है। ऊँचाई 5 फुट है। ऊपर शिखर है। चारों ओर द्वारहीन दीवारें हैं। इसके लेख क० 539 से जात होता है कि यह बालचन देव के पुत्र (मृत्यु: शक संवत् 1136) की निषद्या है। कालच्चे नामक एक साध्वी स्त्री द्वारा भी यहाँ सल्लेखना-विधि से शरीर-त्याग किये जाने का उल्लेख है।

ऐसा एक समाधि-मण्डप तावरेकेरे सरोवार के समीप भी है। लेख कि 497 के अनुसार यह चारकीति पण्डित की निषद्या है जिनकी मृत्यु शक संवत् 1565 में हई।

जिननाथपुर में एक दानशाला भी घी जिसे लेख ऋ • 71 के अनुसार देवकीर्ति पण्डित (मृत्यु: शक संवत् 1085) ने इसे बनवाया था।

#### हले बेल्गोल

यह श्रवणबेल्गोल से 4 मील उत्तर की खोर है। यहाँ का जैन मन्दिर हीयसल शिल्पकारी का नमूना है। यह अब घ्वंस अवस्था में है। गर्मगृह में ढाई फुट ऊँची खड्गासन मूर्ति है। सुझनासि में 5 फुट ऊँची सप्तफणी पाघवंनाय की खण्डत मूर्ति है। नवरंग में अच्छी चित्रकारी है। बीच की छत पर देवियों सिहत रथा छ उ अघ्ट-दिक्पालों के चित्र अंकित हैं। बीच में घरणेन्द्र का सप्तफणी वित्र है जिसके वार्ये हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में सम्भवत: शंख है। द्वार पर आकर्षक कारीगरी हैं। इसके लेख (क० 568) से क्षात होता है कि विष्णुवर्षन के पिता हो ससल एरेयंग ने गुढ़ गोपनन्दि को बेल्पोल के मन्दिरों के जीमोंदार के



18. जिननाथपुर में ज्ञान्तिनाथ मन्दिर की बाह्य-मिति का कलावैभव

के लिए राचनहल्ल माम का दान दिया था। मन्दिर का निर्माण-काल 1016 है। इस ग्राम में एक भैंच और एक वैष्णव मन्दिर भी है। यहाँ के तालाब की नहर में टूटे हुए मन्दिरों का मसाला लगाया गया है। यह इस बात का संकेत करता है कि यहाँ और अधिक मन्दिर रहे होंगे।

#### प्राम साणेहल्लि

यह श्रवणबेल्गोल से 3 मील दूर है। यहाँ एक व्यस्त जैन मन्दिर है। लेख कि० 550 के अनुसार इसे गंगराज की भावज जिक्कमध्ये ने बनवाया था। (संदर्भ ऊपर भी आ चुका है।)

#### कम्बदहल्ली

श्रवणबेल्गोल से यह स्थान 11 मील दूर है। यहाँ एक कलापूर्ण स्तम्म है जिसके उपर बह्मयक्ष की मूर्ति है। इसके समीप ही सात पाषाण-निर्मित जैन मिन्दिर हैं। यहाँ के एक शान्तिनाथ मन्दिर में तीर्बंकर ज्ञान्तिनाथ की 12 फुट उत्तुंग मनोज मूर्ति है। सेनापित गंगराज के पुत्र बोप्पण ने इसका निर्माण कराया था। कम्बदहली का शिल्प और कलाकौशल इतना अद्मृत है कि जिसे देखकर आज का कलाकार या स्थपित चिंकत-सा रह जाता है।



# 🗸 बाहुबली-मूर्तियों की परम्परा

वीर-मातंण्ड चामुण्डराय ने भगवान् बाहुबली की विश्व-वन्द्य मूर्ति की प्रतिप्ठपना करके जिस विशालता, भव्यता और वीतरागता को अलौकिक कला में
रूपान्तरित किया, उसने आगे की शताब्दियों के श्रीमन्तों और कलावन्तों को
इतना अधिक प्रभावित किया कि बाहुबली की विशाल मूर्ति का नव-निर्माण उनके
जीवन की साध बन गयी। बाहुबली यद्यपि तीर्थकर नहीं थे, किन्तु उपासकों ने
उन्हें तीर्थंकर के समकक्ष पद दिया। ऐसा ही अनुपम रहा है उनका कृतित्व जिसे
हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं। कर्नाटक में जन-सामान्य के लिए तो वह मात्र
देवता हैं—तीर्थंकर, जिन, कामदेव के नामों और उपाधियों से परे।

दक्षिण कर्नाटक में, मूडबिद्धि से उत्तर में 15 कि॰ मी॰ की दूरी पर स्थित कारकल में सन् 1432 में लगभग 41-1/2 फुट ऊँची प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई जिसे राजपुरुष वीरपांड्य ने जैनाचार्य ललितकीर्ति की प्रेरणा से निर्मित कराया।

एक मूर्ति मूडबिद्री से लगभग 12 मील दूर वेणूर में चामुण्डवंशीय तिम्मराज ने सन् 1604 में स्थापित की, जिसकी ऊँचाई 35 फुट है। इसके प्रेरणास्रोत भी चारुकीर्ति पण्डित माने जाते हैं।

कुछ वर्ष पहले मैसूर के पास वाले एक धने उजाड़ स्थान के ऊँचे टीले का उत्खनन करने पर बाहुबली की 18 फूट ऊँची मूर्ति प्राप्त हुई थी। अब उस स्थान को 'गोम्मटगिरि' कहा जाता है।

कर्नाटक के बीजापुर जिले के बादामि पर्वत-शिखर के उत्तरी ढाल पर जो चार शैलोत्कीण जैन गुहा-मन्दिर हैं उनमें से चौथे गुहा-मन्दिर के मण्डप में कोने के एक देव-प्रकोष्ट में विभिन्न तीर्थं कर-मूर्तियों के मध्य उत्कीर्ण मूर्ति सर्वप्रमु बाहुबलि की मूर्ति है। इस 7 फुट 6 इंच ऊँची मूर्ति की केश-सज्जा भी दर्शनीय है जिसकी परम्परा दसवी शती में श्रवणबेल्गोल की महामूर्ति में ऊर्णा अर्थात् चुंचराले केशों के रूप में परिणत हुई।

बादामि-बाहुबली की केश-सज्जा की परम्परा आठवीं-नौबीं शती की उस मूर्ति में विद्यमान है जो बाहुबली की प्रथम कास्य-मूर्ति है। लगभन डेढ़ फुट ऊँचे आकार की यह मूर्ति मूलतः श्रवणबेल्गोल की है और अब प्रिस ऑफ बेल्स संप्रहालय, बम्बई में (क्रमांक 105) प्रविश्वत है। इसका वर्तुलाकार पादपीठ अनुपात में इससे कुछ बड़ा है और अब इससे टूट कर अलग हो गया है। स्कन्ध कुछ अधिक वोड़े हैं किन्तु शरीर का शेष भाग उचित अनुपात में है। मुख-मण्डल अध्वाकार है, कपोल पुष्ट हैं और नासिका उन्नत है। बोष्ठ और मौहें उभरी होने से अधिक आकर्षक बन पड़ी हैं। केश-राशि पीछे की ओर काढ़ी गयी है किन्तु अनेक घुंघराली जटाएँ कन्धों पर सहराती दिखायी गयी हैं। लताएँ उनके पैरों से होकर हाथों तक ही पहुँची हैं। कालकम से यह द्वितीय मानी जा सकती है।

कालकम से तृतीय बाहुबिल-मूर्ति ऐहोल के इन्द्रसभा नामक बत्तीसर्वे गुहा-मन्दिर की बर्ड-निर्मित वीथि में उत्कीणं है। बीजापुर जिले के इस राष्ट्रकूट-कालीन केन्द्र का निर्माण आठवीं-नौंबी शती में हुआ था। इसी गुहा मन्दिर मे नौवीं-दसवीं शती में जो बिविध चित्रांकन प्रस्तुत किए गए उनमें से एक बाहुबली का भी है। बाहुबली का इस रूप में यह प्रथम और संभवतः अन्तिम चित्रांकन है।

कर्नाटक में गोलकुण्डा के खजाना बिल्डिंग संग्राहलय में प्रदर्शित एक बाहुबली मूर्ति काले बेसाल्ट पाषण की है। 1.73 मीटर ऊँची यह मूर्ति कदाचित् दसवीं शती की है।

पत्तनचेरव से प्राप्त और राज्य संग्राहलय हैदराबाद में प्रदक्षित एक बाहुबली मूर्ति राष्ट्रकूट कला का अच्छा उदाहरण है। इसमें लताएँ कन्धों से भी ऊपर मस्तक के दोनो ओर पहुँच गयीं हैं। दोनों ओर अंकित एक-एक लघु युवती-आकृति का एक हाच लता को अलग कर रहा हैं और दूसरा किट तक अवलिम्बत मुद्रा में है। बारहवीं काती की यह मूर्ति कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। श्रीवत्स लांछन होने से वह उत्तर और दक्षिण की श्रृंखला जोड़ती है; ऊपर स्वस्तिक और कमलाकृति प्रधानम्बल है जो अन्य बाहुबलि-मूर्तियों में प्राय अप्राप्य है। किट की जिवलि ने समूची मूर्ति के अनुपात को सन्तुखित किया है।

बादामी तालुके में ही एक गाँव है ऐहील, जिसके पास गुफाएँ हैं। गुफाओं में पूर्व की कोर मेचूटी नामक जैन मन्दिर है। इसके पास की गुफा में बाहुबली की 7 फुट ऊँची मूर्ति अस्कीण है।

दिक्षण में ही चौलताबाद से लगभग 16 मील दूर एलोरा की गुफाएँ हैं। इन में पाँच जैन-गुफाएँ हैं। इनमें एक इन्द्रसभा नामक दोक्क्सा सभागृह है। इसकी बाहरी दक्षिणी दीवार पर बाहुबली की एक मूर्ति उस्कीण है।

## उत्तर भारत की विशिष्ट बाहुबली मूर्तियाँ

बहुत समय तक कला-विवेचकों में यह धारणा प्रचलित थी कि बाहुकली की मूर्तियां दक्षिण अक्षणके में ही प्रचलित हैं। उत्तर भारत में इनके उदाहरण अत्यन्त

विरल हैं। किन्तु शोध-खोज के उपरान्त उत्तर भारत में उल्लेखनीय अनेक बाहुबली-मूर्तियों के अस्तित्त्व का पता लगा है जिनका विवरण निम्नप्रकार है—

जूनागढ़ संग्रहालय में प्रदर्शित नौवीं शताब्दी की मूर्ति जो प्रभासपाटन से

प्राप्त हुई है।

खजुराहो में पार्श्वनाथ मन्दिर की बाहरी दक्षिणी दीवार पर उत्कीर्ण दसवीं सताब्दी की मृति।

लखनऊ संग्रहालय की दसवीं शताब्दी की बाहुबली-मूर्ति जिसका मस्तक और चरण खडित हैं।

देवगढ में प्राप्त मूर्ति, दसवी शताब्दी की, जो अभी वही के 'साहू जैन संग्रहा-लय' मे प्रविश्त है। इस मूर्ति का चित्र जर्मन पुरातत्त्व-वेत्ता क्लौस बून ने अपनी पुस्तक में दिया है। देवगढ़ में बाहुबली की 6 मूर्तियाँ प्राप्त हैं।

बिलहरी, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश से एक शिलापट प्राप्त हुआ है जिस पर बाहबली की प्रतिमा उत्कीर्ण है।

बीसवी शताब्दी की नयी मूर्तियों में, जिन्हें ऊँचे माप पर बनाया गया है, आरा (बिहार) के जैन बालाश्रम में स्थापित मूर्ति, उत्तरप्रदेश के फिरोजाबाद नगर में, कुछ वर्ष पूर्व स्थापित विशाल बाहुबली-मूर्ति और सागर, म० प्र० के वर्णी भवन में स्थापित मूर्ति उल्लेखनीय हैं।

उत्तर भारत के अन्य मन्दिरों में भी बौन्ज और पीतल की अनेक बाहुबली मूर्तियाँ विराजमान है।

### कतिपय त्रिमूर्तियाँ

बाहुबली को भरत चक्रवर्ती के साथ ऋषभनाथ की परिकर-मूर्तिकों के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। बाएँ लता-वेष्टित बाहुबली की और दाएँ नव-निधि से अभिज्ञात भरत की मूर्ति से समन्वित ऋषभनाथ की जटा-मण्डित मूर्तियाँ मध्य बन पड़ी हैं। ऐसे अनेक मूर्त्यंकन देखे गये हैं—

जबलपुर जिले में बिलहरी ग्राम के बाहर स्थित कलचुरिकालीन, लगभग नीवीं शती, जैन मन्दिर के प्रवेश द्वार के सिरदल पर इस प्रकार का सम्भवत: प्रचीनतम मूर्त्यंकन है।

उत्तर प्रदेश के लिलितपुर जिले में स्थित देवगढ़ के पर्वत पर एक मन्दिर में जो ऐसा मूर्त्यकत है वह कला की दृष्टि से सुन्दरतम है और उसका निर्माण देव-गढ़ की अधिकांश कलाकृतियों के साथ लगभग दसवीं शती में हुआ होगा।

खजुराहो के केन्द्रीय संग्रहालय में एक सिरदल (कमांक 1724) है। उस पर विभिन्न तीर्थंकरों के साथ भरत और बाहुबली के मूर्त्यंकन भी हैं। यह दसवीं शती की चन्देल कृति है। भरत और बाहुबली के साथ ऋषभनाय की विशालतम मूर्ति तोमरकाल, पन्द्रहवीं शती, में ग्वालियर की गुफाओं में उत्कीर्ण की गयी।

इस प्रकार की एक पीतल की मूर्ति नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्राहलय में है। इसमें ऋषभनाथ सिहासन पर आसीन हैं और उनकी एक बोर भरत तथा दूसरी ओर बाहुबली कायोत्सर्गस्य हैं। यह संभवतः चौदहवीं शती की पश्चिम भारतीय कृति है।

इन पाँचों के अतिरिक्त और भी कई मूर्तियों पर ऋषभनाथ के साथ भरत और बाहुबली की प्रस्तुति होने का संकेत मिलता है। उड़ीसा के बालासीर जिले में भद्रक रेलवे स्टेशन के समीप चरम्पा नामक ग्राम से प्राप्त और अब राज्य संग्रहालय, मुवनेश्वर में प्रदिश्ति अनेक जैन मूर्तियों में से कुछेक में इस प्रकार के मुर्यंकन हैं।

इनके अतिरिक्त एक ऐसा मूर्त्यंकन भी प्राप्त हुआ है जो इन सभी से प्राचीन कहा जा सकता है। उड़ीसा के क्योंझर जिले में अनन्तपुर तालुका में बौला पहाड़ियों के मध्य स्थित पोदिसिगिदि नामक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ ऋषभनाथ की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। उड़ीसा में प्राप्त यह प्रथम जैनमूर्ति है जिस पर लेख उत्कीण है। इसमे आसन पर वृषभ लांछन के सामने दो बद्धांजलि भक्त अंकित हैं जो भरत और बाहुबली माने जा सकते हैं, और तब यह इस प्रकार की मूर्तियों में सर्वाधिक प्राचीन होगी।

#### एक पटली-चित्रांकन

बाहुबली की गृहस्य अवस्था का, भरत से युद्ध करते समय का, मूर्यंकन तो नहीं किन्तु चित्रांकन अवस्य प्राप्त हुआ है। प्राचीन हस्तलिखित शास्त्रों के ऊपर-नीचे जो कांच्ठ-निर्मित पटलियाँ बांधी जाती थीं उनमें से एक पर यह चित्रांकन है। मूलतः जैसलमेर भण्डार की यह पटली पहले साराभाई नवाब के पास थी और अब बम्बई के कुसुम और राजेय स्वाली के निजी संग्राहलय में है। बारहवीं शती की इस पटली की रचना सिद्धराज जयसिंह चालुक्य, 1094-1144 ई०, के शासनकाल में बिजयसिंहाचार्य के निए हुई थी। इसका रचनास्थल राजस्थान होना चाहिए। भरत-बाहुबली-युद्ध इस पटली के पृष्ठभाग पर प्रस्तुत है जिस पर धुमाबदार सता-वल्लियों के वृत्ताकारों में हाथी, पक्षी और पौराणिक शेरों के बालंकारिक अभि-प्राय अंकित हैं।

उत्तर और दक्षिण की बाहुबली-मूर्तियों में रचना-भेद

बाहुवली की मूर्तियों की सामान्य विशेषता यह है कि उनकी जंबाओं, मुबाओं और वसस्यल पर सताएँ उत्कीणं रहती हैं जो इस बात की परिवायक हैं कि बाहुबली ने एक स्थान पर खड़े होकर इतने दीर्घ समय तक कामोत्सर्ग ज्यान किया कि उनके शरीर पर वेलें चढ़ गयी।

दक्षिण की मूर्तियों मे चरणों के पास साँप की बाँबियाँ (बमीठे) हैं जिनमें से माँप निकलते हुए दिखाए गए है। किन्तु उत्तर की मूर्तियों में, प्रभासपाटन की मूर्तिको छोडकर संभवतः और किसी में साँप की बाँबियाँ नहीं दिखायी गयी हैं।

उत्तर भारत की मूर्तियों में बाहुबली की बहिनों—बाह्मी और मुन्दरी का अंकन नहीं है। जहाँ भी दो स्त्रियाँ दिखाई गयी हैं वे या तो सेविकाएँ हैं, या फिर विद्याधरियों जो लता-गुच्छों का अन्तिम भाग हाथ में थाने हैं, मानो शरीर पर से लगाएँ हटा रही हैं। एलोरा की गुफा की बाहुबली मूर्ति में जो दो महिलाएँ अंकित है, वे मुकुट और आमूषण पहने हैं। वे बाह्मी और सुन्दरी हो सकती हैं।

बिलहरी की दो मूर्तियों में से एक में दो सेविकाएँ, जो विद्याधरी भी हो सकती हैं, लतावृन्त थामे हुए हैं। ये त्रिभंग-मुद्रा मे हैं। मूर्ति के दोनों ओर और कन्धो के ऊपर जिन-प्रतिमाएँ हैं। दूसरी मूर्ति में भक्त-सेविकाएँ प्रणाम की मुद्रा में लता-गुच्छ थामे दिखायी गयी हैं।

ज्यों-ज्यों समय बीतना गया, उत्तर भारत की कायोत्मर्ग प्रतिमाओ मे बाहु-बली को साक्षात् तीर्थंकर की प्रतिष्ठा दर्शाने के लिए सिंहासन, धर्मंचक, एक-दो या तीन छत्र, भामण्डल, मालाधारी, दुन्दुभिवादक और यहाँ तक कि यक्ष-यक्षियो का भी समावेश कर लिया गया। श्रीवत्स चिह्न तो अकित हैं ही।

इसीलिए प्रथम कामदेव बाहुबली को अब सम्पूर्ण श्रद्धाभाव से भगवान बाहु-बली कहा जाता है, और उनकी मूर्ति को तीर्थंकर-मूर्ति के समान पूजा जाता है।

धोती-पहने बाहुबली की मूर्तियाँ भी कतिपय क्षेताम्बर मन्दिरों में प्राप्त हैं। दिलवाड़ा (राजस्थान) मन्दिर की विमलवसिंह, शत्रुजय (गुजरात) के आदिनाथ मन्दिर और कुम्भारिया (उत्तर गुजरात) के शान्तिनाथ मन्दिर में लगभग 11-12वी शताब्दी की इस प्रकार की मूर्तियाँ प्राप्त हैं। इन मूर्तियों का यद्यपि अपना एक विशेष सौदयं है तथापि यह कहना अनुचित न होगा कि बाहुबली की तपस्या और उनकी कायोत्सगं मुद्रा का समस्त सहज प्रभाव दिगम्बरत्व में ही है।



## महामस्तकाभिषेक

वीरश्लेष्ठ चामुण्डराय ने जब दसवीं शताब्दी मे गोम्मटेश्वर की मूर्ति की प्रतिष्ठापना सिद्धान्तचक्रवर्ती नेमिचन्द्र आचार्य के अनुष्ठान-संचालन में की तो उस भव्य दृश्य को जनता ने सदा के लिए हृदय में अंकित कर लिया। अवश्य ही, महामस्तकाभिषेक की परम्परा, बाद मे, निश्चित विधि-विधान और मुहूर्त-शोधन द्वारा इंगित काल-अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न होनी प्रारम्भ हुई होगी। तदुपरान्त प्रत्येक बारहवें वर्ष महामस्तकाभिषेक का अनुष्ठान, क्षेत्र के प्रथम धर्माचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के शिष्य-प्रशिष्य नियोजिन करवाते रहे, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। मैसूर राज्य के नरेशों ने जनता के इस धार्मिक उल्लास में सम्मिलत होकर अपने को कृतार्थ अनुभव किया। क्षेत्र के धर्माचार्य, राज्य के नरेश और जनता के सामूहिक धार्मिक उल्लास ने, जिनकी प्रतिनिधि महिमामयी गुल्लिका-अज्जी रही आयी, देश के इस अद्मुत सांस्कृतिक तीर्थ को नये आयाम दिये।

शिलालेख कमांक 360 के अनुसार सन् 1398 में पण्डिताचार्य के निर्देशन में जो महामस्तकाभिषेक हुआ, उसमें उल्लेख है कि उससे पहले सात महामस्तका-भिषेक हो चुके थे।

यदि महामस्तकाभिषेक बारह वर्ष के अन्तराल से होने की परिपाटी बन गई थी, तो मानना चाहिये कि सन् 1314 में एक महामस्तकाभिषेक हुआ होगा।

सन 1612 के अभिषेक का उल्लेख कवि पंचवाण ने किया है। यह अभिषेक धर्माध्यक्ष श्री शान्तिवर्णी द्वारा निष्यन्त हुआ था।

इसके बाद के महामस्तकाभिषेकों की सम्पन्नता जिन मैसूर-नरेशों के द्वारा सन् 1605, 1659, 1677, 1800, 1825 में हुई, उनका उल्लेख कमशः इस प्रकार मिलता है—चिक्क देवराज वडीयर, दोड्ड देवराज वडीयर, इनके मन्त्री विशालाक्ष, मुम्मिड कृष्णराज वडीयर और कृष्णराज वडीयर (तृतीय)।

सन 1827 के अभिषेक का वर्णन एक शिलालेख में है। सन् 1879 के महा-भिषेक का वर्णन 'इन्डियन एन्टीक्वेरी' में है, जब मूर्ति का नाप लिया गया था। मन 1887 के अभियेक का वर्णन 'एपिग्राफिया कर्नाटिका' में रोचक ढंग से किया गया है।

सन् 1900, 1910, 1925 1940, 1953, और 1967 के महामस्तकाभिषेक के विशद वर्णन उपलब्ध हैं। 1967 के महामस्तकाभिषेक के आयोजन के समय स्वर्गीय श्री साहू शान्तिप्रसाद जैन ने विविध कार्यक्रमों को नियोजित करने और उन्हें सफल बनाने मे जो श्रम किया तथा समाज को मार्गदर्शन दिया, वह चिर्म्परणीय रहेगा। उनके अग्रज श्री साहू श्रेयांसप्रसाद उस परम्परा को आगे बढ़ाकर 1931 के सहस्राब्दि श्रितिष्ठान-महोत्सव को सफल बनाने के लिए जिस प्रकार दिन-रात कार्यरत हैं वह निस्संदेह स्तुत्य है। यह देश का सौभाग्य है कि परम विद्वान, तपस्त्री और वर्चस्त्री साधु एलाचार्य विद्यानन्द जी महाराज की प्रेरणा देश-व्यापी प्रभाव उत्पन्न कर रही है। एक मणिकांचन सुयोग यह भी हुआ कि आज श्रवणबेल्गोल की धर्मपीठ के कर्मठ, तत्वज्ञ और शान्तपरिणामी तहण त्यागमूर्ति भट्टारक स्वस्ति श्री चारकीर्ति जी महाराज की छत्नछाया में इस क्षेत्र का उत्तरोतर विकास हो रहा है। इस विकास के इतने नये आयाम हैं कि देखकर चमत्कृत हो जाना पडता है।

1981 का सहस्राब्दि-महोत्सव विश्व के घार्मिक-सांस्कृतिक इतिहास में अपना विशेष महत्त्व रखेगा इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि लाखों नर-नारी इसमें सम्मिलित होगे और विश्व के दूरदर्शन-केन्द्र, फिल्म-निर्माता, रेडियो-स्टेशन आदि अपूर्व रुचि लेंगे।

धन्य भाग्य उनके जिनके जीवन में यह अवसर आ रहा है।



#### आचार्य श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती विचरित

## गोमटेस-थुदि

(1)

विसट्ट-कंबोट्ट-बलाणुयारं, सुलोयणं चंद-समाण-तुण्डं। घोणाजियं चम्पय-पुष्कतोहं, संगोमटेसं पणमामि णिक्यं।।

(2)

अच्छाय-सच्छं जलकंत-गंडं, आबाहु-दोलंत सुक्रम्मपासं। गद्दंद - सुम्बूक्जल - बाहुदण्डं, तं गोमटेसं वणसामि णिच्डं ॥

(3)

षु राष्ट-सोहा-जियविष्यसोक्खं, हिषालयुद्दाम-विसाल-कंषं । सुवेक्ख-जिक्कायल-सुट्टुमक्कं, सं भोमदेसं विषयाचि विषयं ॥ (4)

विज्ञायलग्गे, पविभासमाणं, सिंहार्माणं सञ्च-सुचेवियाणं । तिलोय - संतोलय - पुण्णचंबं, तं गोमटेसं पणमामि णिड्चं ॥

(5)

लयासमक्तंत - महासरीरं, भव्वावलीलद्ध-सुकप्यरुक्खं । देविदविदन्चिय पायपोम्मं, तं गोमटेसं पणमामि णिच्चं ॥

(6)

वियंबरो यो ण च भीइजुत्तो,
ण चांबरे सत्तमणी विसुद्धो।
सप्पादि-जंतुप्फुसदो ण कंपो,
तं गोमटेसं पणमामि णिक्चं।।

(7)

आसां ण ये पेक्खिंद सच्छिदिहिठ, सोक्खे ण बंछा हयदोसमूलं। विरागभावं भरहे विसल्ल, संगोमटेसं पणमामि णिच्चं।।

(8)

उपाहिमुसं बग-धाम-विजयं, सुसम्मजुसं मय-मोहहारयं। दस्सेय पञ्जंतसुवास-जुत्तं, सं गीमटेसं पणमामि णिण्वं।।

### गोम्मटेश्वर-स्तुति

[हिन्दी पद्यानुवाद : लक्ष्मीचन्द्र जेन)

(1)

चार लोचन नील उत्पल-दल सद्श, चन्द्रमा के बिम्ब-सा मुख समुज्ज्वल, नामिका ज्यों फूल चम्पा का सुभग, नित्य मैं उन गोम्सटेश्वर को नर्मु।

(2)

स्वच्छ छाया-हीन वपु, सु-कपोल ज्यो जल-कान्ति; फैले कर्ण युग आबाहु, गजराज की सित शुण्ड-से मुज-दण्ड, नित्य मैं उन गोम्मटेश्वर की नर्मू।

(3)

दिव्यता को विजित करती कण्ठ-छवि, स्कन्ध हिमगिरि सद्धा तुङ्ग विशाल, दृष्टि-पुक्ष है मध्य का कटि माग, निह्म मैं उम गोम्मटेश्वर को नर्मू।

(4)

विन्ध्यगिरि के शिखर पर प्रचीत, भग्यजन के बोध-सौध-शिखासुमणि, शान्तिदायक पूर्णचन्द्र तिलोक के, नित्य मैं उन गोम्मटेश्वर की नर्मू।

(5)

ममाच्छादित लताओं से तुद्ध तन, भव्य प्राणी पा गये तरु करूप, इन्द्रगण नित पूजते पद-पद्म, नित्य मैं उन गोम्मटेश्वर को नर्मूं।

(6)

जो दिगम्बर श्रमण नित भय-मुक्त, त्यक्त अम्बर, शान्त मन, परिशुद्ध, जन्तु अहि तन पर, तदिप निष्कम्प, नित्य मैं उन गोम्मटेश्वर की नमूं।

(7)

विगत आश-निराश, निर्मल दृष्टि, सुख अवांछित, दोप सब निर्मूल, मन विरागी, भरत-शल्य-विलीन, निस्य मैं उन गोम्मटेश्वर को नमूँ।

(8)

धाम-धन वर्जित, उपाधि-विमुक्त, मोह-मद-माया रहित, सम भाव, वर्ष का उपवास धर, ध्यानस्य, नित्य मैं उन गोम्मटेश्वर को नर्मू।

० मिलालेख समह मागा से

बालकेन्द्र, माथमनिद, प्रमायन्द्र, प्यामन्दि, नेमिषन्द्र गण्डविमुक्त कु० मल० मुभचन्द्र (स्वरो० 1045) (135) मलद्यारिद्धेष दिवाक रमन्दि रविचन्द्र (संग्युणंबन्द्र) चन्द्रकोर्गि (73, 133) दामत्रदिद शोधरदेव मानुकीसि गुणवन्द्रं मेथचन्द्र, चन्द्रकी स्ति, सि० च० उदयक्त नस्यि गण कलष्रीतनन्दि मुनि (23) दामनन्द मीधरदेव माधनन्दि मर्गाणक्यन रिद ॰ लेखों के कमाक 'एपिग्राफिया कर्नाटिका' के नये सरकरण के अनुसार है। मूल संध के मन्दि गण और देशीगण का बशबृक्ष श्रीघरदेव (56 173) **तैक्ष्यान्याम** महेन्द्रकीत्ति वीरनस्द गोल्याचायं अभयन रिद मकल्य जन्द्र (सेख फ॰ 73, 79, 135, 150 मीर 173) नयकीति (स्वर्गः 1099) (इनके 300 जिल्लों में 72 मुक्स घे. जिनमें प्रदान घे) मलद्यारि (अस्मितद्याक के) कुम्बकुन्धांचायं (पधनन्दि) उमाम्बाति (गृक्षपिक्छ) प्रमाचन्द्र, दोष्पनस्त्रि, गुणकन्द्र मनद्रारि, जिनकन्द्र, देवेन्द्र, बामवचन्द्र, यस.क्षीत्ति बलाक्षिङछ देवेन्द्र मैद्धानिक गुणन स्टि | श्यक्तीस्तिपः है। बालचन्द्र मेधकन्द्र मुभवन्द्र (स्वगं० 1235) बीरनन्दि सै० मल रामवन्द्र धनन्तकोस्ति देशीयण, वकान्छ (79) मेघचन्द्र, सै॰ (स्वर्गः 1037) चतुर्मुखादेन (यथभनन्दि) (इनके 84 शिष्य थे) माचनिहेद (वक्तगच्छाधिप) मेच बन्द्रं कल्याणकी सि गोपीनाथ (मक सं॰ 1015 में दान) मलद्यारि हेमचेत्र (ग॰ वि॰ गोलमृति) प्रभाभन्द्र (स्वागं - 1068) <sup>हे</sup>ज्ञमुब्दिम्|नि

माधवचन्द्र

क्षानीन्द

### समस्त शिलालेखों का स्थान और शताब्दी-क्रम से विश्लेषण

श्रवणबेल्गोल, उसकी दोनों पहाड़ियों तथा आसपास ले क्षेत्र में प्राप्त कुल 573 शिलालेखों में कितने शिलालेख किस कताब्दी के और किस स्थान पर हैं इसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। यह विवरण 'एपि-ग्राफिया कर्नाटिका' के नये संस्करण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

| काल            | चिदकबेट्ट<br>(चन्द्रगिरि) | वोड्बेह<br>(विध्यगिरि) | भवणबेल्गोल<br>(नगर) | समीप के<br>ग्राम | योग |
|----------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----|
| 6-7वीं शताब्दी | 1                         |                        |                     |                  | 1   |
| 7वीं शताब्दी   | 54                        |                        |                     |                  | 54  |
| 8वी शताब्दी    | 20                        |                        |                     |                  | 20  |
| 9वीं शताब्दी   | 10                        |                        |                     | -                | 10  |
| 10वीं शताब्दी  | 69                        | 7                      |                     |                  | 76  |
| 11वीं शताब्दी  | 41                        | 3                      | 2                   | 4                | 50  |
| 12वीं शताब्दी  | 53                        | 38                     | 15                  | 2 <b>2</b>       | 128 |
| 13वीं शताब्दी  | 16                        | 16                     | 10                  | 10               | 52  |
| 14वीं शताब्दी  | 3                         | 7                      | 8                   | 3                | 21  |
| 15वीं शताब्दी  | ****                      | 20                     | 8                   | 3                | 31  |
| 16वीं शताब्दी  |                           | 11                     | 2                   | 3                | 16  |
| 17वीं शताब्दी  | 3                         | 38                     | 15                  | 4                | 60  |
| 18वीं शताब्दी  |                           | 28                     | 3                   | -                | 31  |
| 19वीं शताब्दी  | 1                         | 4                      | 17                  | 1                | 23  |
|                | 271                       | 172                    | 80                  | 50               | 573 |

# शिलालेखों में उत्लिखित प्रमुख आचायौं, मुनियों और पिडतों की नामावलि

नामावलि में वर्णित आचार्य, मुनि आदि का परिचय माणिकचन्द्र प्रन्थमाला से प्रकाशित 'शिलालेख संग्रह' भाग 1 पर **बाधा**रित है, किन्तु शिक्तालेखों के कमांक 'एषिग्नाफिया कर्नाटिक' के नये संस्करण के अनुसार दिये गये हैं।

## संकेताझरों का अर्थ

अक या अनुक == अनुमानतः । कु० == कुक्कुटासन । त्रै॰ देव == त्रैविद्यदेव । पं॰ आचार्यं == पृंडिताचार्य । पं॰ देव == पंडितदेव । बह्या≕बह्याचारी । म० म० ≔महामण्डलाचार्ये । मू० दे० पु० ≔ मूल संघ, देशीगण, पुस्तक-गच्छ । सि० देव ≕ सिद्धान्तदेव । सि०च० ≔ सिद्धान्त चक्रवर्ती। सि॰ मु॰ == सिद्धान्त मुनीरवर।

## गुरु-माम लेख कः शक संवत् विशेष विवरण माचार्य-नाम 4.414

- The region of
- समाधिमरण। भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त मुनीन्द्र ने जिस धर्म की उन्नीत की थी उनके क्षीण होने पर इन मुनिराज ने उसे पुनक्त्यापित ममाधिमरण । ল০ 572 " कनकसेन शास्तिसेन मुनि बलदेव मूनि

| अरिस्टने'म आचार्य                          | आचार्य                                | 1               | 13<br>16<br>233 | •           | समाधिमरण। इनके अने क विष्ठिय थे। समाधि के समय 'खिष्डकर्षण<br>साक्षी थे। लेख कः 16 व 233 यद्यपि कमयः 8वीं व 9वीं<br>बताब्दी के अनुमान किये जाते हैं तथापि सम्भवतः उनमें भी इन्हीं<br>आचार्य का उल्लेख है। लेख कः 233 में वे 'प्रसम्बद्धकंसक' पद |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ग्षभनन्दि आवार्ये<br>मोनि गुरु             | आचायं                                 | 1 1             | 85              | "<br>अ० 622 | इनके किसी शिष्य ने समाधिमरण किया।<br>एक शिष्या का समाधिमरण। ये ही सम्भवतः लेख ऋ० 10 के<br>गुणसेन गुरु के तथा लेख ऋ० 121 के वृषभनन्दि गुरु के गुरु थे।                                                                                          |
| चरितश्री मुनि<br>पानप (मौनद)<br>बलदेव गुरु | न्हें न                               | ध्रमेंसेन गुरु  | 14<br>11<br>27  | 2 2 2       | र,<br>समाधिमरण।<br>समाधिमरण। इनके गुरु 'कित्तूर' परको में 'बेल्माब' नामक स्थान<br>के थे।                                                                                                                                                       |
| उम्रसेन गुरु                               |                                       | पट्टिनि गुरु    | 28              | •           | समाधिमरण। इनके गुरु 'मालनूर' के थे। उप्रसेत ने एक मास<br>तक अनवान किया।                                                                                                                                                                        |
| गुणसेन गुरु                                |                                       | मौनि गुरु       | 10              | =           | समाधिमरण। लेख क० 23 में सम्भवतः इन्हों मानिगुरु का<br>उल्लेख है। गुणमेन 'कोट्टर' केथे।                                                                                                                                                         |
| उल्लिक्कल गुरु                             | 3                                     | ١               | 1               | =           | सुमाधिमरण।                                                                                                                                                                                                                                     |
| कालावि (कला-<br>पक्) गुर<br>नागसेन मुर     | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | <br>ऋषभसेन गुरु | 36<br>37        | 2 2         | एक शिष्य का समाधिमरण ।<br>समाधिमरण ।                                                                                                                                                                                                           |

| शक सबत् विशेष विवरण | अ० 622 समाधिमरण । | सन्दिगगण (?)।समाधिमरण। लेख बहुत घिसा है, इससे भाव | स्पष्ट नहीं हुआ। | समाधिमरण । ये गुरु 'मृंगूर' के थे। | समाधिमरण ।    | समाधिमरण । | निवेलुर सघ । समाधिमरण । | समाधिमरण । ये 'नदि' राज्य के थे । | नमिलार संघ । समाधिमरण । | समाधिमरण । | समाधिमरण ।  | समाधिमरण । ये 'वेग्रा' के थे। | समाधिमरण। ये दक्षिण 'मदरा' से आये थे। इन्हें सर्व ने सताया था। | समाधिमरण !  |                | समाधिमरण । | समाधिमरण । चिक्रुरा परिवय का तात्यर्य चिक्रूर के परिवय गुरु या | चिकुरापरविय के गृह हो सकता है। 'परवि' एक प्राचीन तासुके | का नाम भी पाया जाता है। |  |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| शक संबत्            | ж∘ 622            | =                                                 |                  | 2                                  | 2             |            |                         | •                                 | :                       | 2          | î           | 2                             | 2                                                              | £           |                | :          | £                                                              |                                                         |                         |  |
| लेख %               | 35                | 32                                                |                  | 31                                 | 66            | 120        | में 121                 | 94                                | 124                     | 126        | 06          | 15                            | 24                                                             | 26          |                | 30         | 66 (3)                                                         |                                                         |                         |  |
| गुरु-नाम            | वेट्टेंडे गुरु    | <u>.</u>                                          |                  | 1                                  | 1             | Ì          | मौनिय आचार्य            | Ţ                                 | 1                       | 1          | Ì           | İ                             | 1                                                              | 1           |                | 1          | चिक्नरापरविय(?) 39                                             |                                                         |                         |  |
| आबाय-माम            | सिंहनन्दि गुरु    | गुण भूषित                                         |                  | मेल्लगवास गुरु                     | नन्दिसेन मुनि | गुणकीरित   | वृषभनन्दि मुनि          | <b>चन्द्रदेवाचा</b> र्य           | मेधनन्दि मुनि           | नन्दि मुनि | महादेव मुनि | सर्वज्ञभट्टारक                | अक्षयकीसि                                                      | गुणदेव सूरि | मासेन (महासेन) | ऋषि        | सबैनन्दि                                                       |                                                         |                         |  |
| क्रमांक             | 14                | 15                                                |                  | 16                                 | 11            | 18         | 19                      | 20                                | 21                      | 77         | 23          | 74                            | 22                                                             | 56          | 27             |            | 28                                                             |                                                         |                         |  |

| समाधिमरण ।   | समाधिमरण ।<br>सम्पत्तिमात्रम् । | समाधिन देन ।<br>क्रोन्सात्रन् सद्य । समाधिम रण । | मार्था १ स्था । | नविलूर संघ। समाधिमरण।                 | समाधिमरण ।                  | समाधिमर्था   इनके एक बिच्च गया गया गया | समाधिमरण ।       | लेख करु 64 में कहा गया है कि गक्निनशा नारालहा थाना नारा<br>समाधियारण किया। लेख करु 150 के अनुसार इनके शिष्य | बामुण्डराय के पुत्र जिनदेवन ने जिन-मंबिर बनवाया। | नयनन्दि विमुक्त के एक शिष्य ने तीय-वन्दना की। | महामण्डलेषदर जिमुबनमल्ल काञ्चाल्य न कुछ गाँग गा गां<br>फिल्ला | नियालय के हेतु को झाल्व नरेश अदटरादित्य द्वारा भूमिदान। | उपाधि अभयसिद्धान्तराताकर।<br>मुलसंघ, कासूर मण, तर्गारल गच्छ। कोङ्काल्वनरेम राजेन्द्र पृष्धुषी | द्वारा वसदि-निर्माण और मूमिदान। | 1                   |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 22           | 2 2                             | . =                                              | =               | :                                     | =                           | अ० 9वी<br>शताब्दी                      |                  | ж. 896                                                                                                      |                                                  | <b>अ॰ 97</b> 0                                | अं 1000                                                       | अ॰ 1001                                                 |                                                                                               |                                 | 520 <b>ato</b> 1000 |
| 92           | 93                              | 56                                               | <u> </u>        | 811                                   | 119                         | ĸ)                                     | 168              | 64                                                                                                          | 0 <b>5 1</b>                                     | 240                                           | (3)                                                           | 900                                                     | 9                                                                                             | દે                              | 520                 |
| 1            | 1                               | 1                                                | 1               | 1 1                                   | ١                           | 1                                      | ١                | 1                                                                                                           |                                                  | नयनन्दि विमुक्त                               | 1                                                             | 1                                                       | 1                                                                                             |                                 | ١                   |
| बलदेवाचार्यं | पद्मनन्दि मुनि                  | <u>कुष्पनित्दि</u>                               | विशोक भट्टारक   | हन्द्रनान्द आचाय<br>गुरुपोन्द्राचार्ग | मुष्पतानाप<br>श्रीदेवाचार्य | मस्लिसेन मट्टारक                       | कमारमं दिश्वदारक | अजित्ततेमभट्टारक<br>अजित्ततेमभट्टारक                                                                        | ,,<br>मुन                                        | मलप्रारिदेव न                                 |                                                               | प्रभाचन्द्रसिद्धान्त                                    | व                                                                                             | गण्डाव मुष्तं दव                | देवमन्दि भट्टारक    |
| õ            | 3 8                             | 31                                               | 32              | 33                                    | 3 K                         | 36                                     | 7                | 38                                                                                                          |                                                  | 30                                            | 3 4                                                           | ¥                                                       | ;                                                                                             | <del>4</del> 2                  | <del>\$</del>       |

| क्रमांक                                              | माषायं-नाम                         | गुर-नाम                  | लेख क                    | गुर-माम लेख कः शक संवत् | बिहोष विवरण                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44                                                   | गोपनन्दि पण्डित चतुर्मुखदेव<br>देव | <b>चतुर्मु</b> खदेव<br>व | 565                      | ब॰ 1015                 | मू०दे० पू०। पोस्सलनरेश तिमुबनमस्त एरेयङ्ग ने बसदियों के<br>जीर्णोद्धार के हेतु ग्राम का दान किया। गोपनस्दि ने क्षीण होते<br>हुए जैनघम का गङ्ग-नरेशो की सहायता से पुनरद्धार किया। वे |
| 45                                                   | देवेन्द्रसिद्धान्तदेव              | 1                        | <b>26</b> 5              | 2                       | गुरुका मुख्या न नाता न ।<br>मृ० दे० पु० । उपयुक्त नरेश के गुरुओं में से थे।                                                                                                         |
| 9                                                    | अकलक्क पण्डित<br>है                | 1                        | 46                       | अ॰ 1020<br>"            | *                                                                                                                                                                                   |
| <del>2</del> 8 4 8 4 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | सातनान्द देव<br>चन्द्रकीत्तिदेव    |                          | 152                      | : :                     | बरणांचत्न है।<br>"                                                                                                                                                                  |
| 49                                                   | अभयनन्दिपष्टित                     | 1                        | 51                       | <b>ज</b> ॰ 1022         | एक शिष्य ने देववन्दना की।                                                                                                                                                           |
| જ                                                    | घुभचन्द्रसि०देव कु०मलधारि          | <b>कु</b> ०मलधारि        | 155                      | 1037                    | मू० दे० पु०। ये पोटसल नरेश विष्णुबद्धन के मंत्री गंगराज त्यड-                                                                                                                       |
|                                                      | ì                                  | देव                      | 82                       | 1039                    | नायक और उनके कुटुम्ब के गुरुषे। इन्होंने उक्त कुटुम्ब के सदस्यों                                                                                                                    |
|                                                      |                                    |                          | 154<br>160<br>80<br>84   | 1040                    | से कितने ही जिनालय निर्माण कराये, जीर्णोद्धार कराया, मूर्तियाँ<br>प्रतिष्ठित कराई और कितनों ही को दीक्षा, सन्यास आदि दिये।                                                          |
|                                                      |                                    |                          | 503<br>504<br>547<br>550 | अर 1041                 |                                                                                                                                                                                     |

|                               |      | 158  | 1042    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |      | 191  | 1044    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               |      | 176  | 1050    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               |      | 342  | ज॰ 1100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दिवासरतिस देवेग्द्र सि॰ देव   | ber- | 484  | 1041    | मू० दे० पु०। इस लेख से यह गुरुक्षम विदित होता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               |      |      |         | देवेन्द्र सि० देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               |      |      |         | <br>दिवाक्षरमन्दि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               |      |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               |      |      |         | मलघारिदेव क्षुभचन्द्र देव सि० मु०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| भानुकीसिम्मि                  |      | 170  | 1039    | मू० दे०। पोय्सल राजसेट्टि ने इनसे दीक्षा ली।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| प्रभाषम्ब्रसि व्देव मेषचन्द्र |      | 174) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्रै ० देव                    |      | 175  | 1041    | इनकी एक शिष्या ने पट्टशाला (वाचनालय) स्थापित कराई। ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               |      | 136  | 1043    | विष्णुबद्धन नरेश की रानी शालालेबेबी के गुरु थे। उनके निर्माण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               |      | 162  | 1045    | कराये हुए सर्वातगन्धवारण मन्दिर के लिए इन्हें ग्राम आदि के दान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               |      | 176  | 1050    | विये म्ये थे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| बास्कीति देव                  |      | 176  | 2       | लेख के लेखक वोक्तिमध्य के मुठ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| i                             |      | 136  | 1043    | ये मुल्लूर निवासी थे (मुल्लूर कुर्ग में है)। नृपकाम पोय्सल के अधिमत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               |      |      |         | The state of the s |

| क्सांक     | <u>शाचार्य नाम</u>               | गुरु-गाम ह     | がある | शक संवत्        | लेख कि० शक संवत् विशेष विवरण                                                        |
|------------|----------------------------------|----------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 56         | वर्षमानदेव  <br>निज्ञासनेव       | 1              | 176 | 1050            | इनकी और प्रभाचन्द्र सि॰ देव की साक्षी से शान्तलदेवी की माता ने<br>मंत्र्यास लियाथा। |
| 28.5       | ाच्चन्यूष्य )<br>गण्डविमुक्त सि० | I              | 371 | 1050            | मू० दे० पूर । इनके शिष्य दण्डनायक भरतेद्वर ने मुजबलि स्वामी का                      |
|            | , JE                             |                | 204 | <b>अ</b> ॰ 1070 | पादपीठ निर्माण कराया।                                                               |
| 59         | नयकीत्ति                         | j              | (3) | 1050            | विष्णुवर्धन नरेश के राज्यकाल में नयकीत्ति का स्वर्गवास हो जाने पर                   |
|            |                                  |                | 1   | I               | कत्याणकीति को जिनालय बनवाने व पूजनादि के हेतु भूमि का दान                           |
|            |                                  |                |     |                 | दिया गया।                                                                           |
| ક          | कस्याजकीरित                      | i              |     |                 | 1                                                                                   |
| 61         | मान्कातिदेव                      | 1              | 532 | <b>स</b> ० 1057 | 1                                                                                   |
| 62         | माधवनद्वदेव गुभचन्द्रसि॰ देव 532 | चन्द्र सि० देव | 532 | 2               | मू०दे० पुरु।                                                                        |
| 63         | नयकीर्गिदेव                      | ı              | 517 | <b>ਕ∘ 1065</b>  |                                                                                     |
|            | म०म०(हिरिय)                      |                |     |                 | •                                                                                   |
| 4          | नयकीरि देव 🏅                     | 1              |     |                 |                                                                                     |
|            | (चिक्क)                          |                |     |                 |                                                                                     |
| 65         | शुभकीतिदेव                       | 1              | 8   | अ॰ 1067         |                                                                                     |
| 99         | त्रिकालयोगी                      | Į              | 573 | अ॰ 1067         | 1                                                                                   |
| <i>L</i> 9 | भभयदेव                           | !              | 529 | =               | मूल संघ।                                                                            |
| 89         | कु० मलधारिदेव                    | 1              | 476 | अ. 1080         | अरु 1080 हुत्ल मत्री के गुरु।                                                       |
|            |                                  |                |     |                 |                                                                                     |

| मू० दे० पू०। हनसोगे शाखा। हुल्ल मंत्री ने ग्राम का दान किया। | ,              |     |        |     |     |     |             |         |              |               | गिमे शाखा । कन्दकन्दाका के पामन बम प | इसकी कल्मही टीका पाई जाती है। |                |    |        |         |              |           | ,                 |     |          |     |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|-----|-----|-----|-------------|---------|--------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|----|--------|---------|--------------|-----------|-------------------|-----|----------|-----|
|                                                              | <b>अं</b> 1020 | •   | 2      | 2   | 2   | 6.6 | 1081 —      | अर 1087 | •            | 1092 —        |                                      | " 1100 इनकी कन्नही टीक        |                |    | " 1102 | ,, 1103 | £            | 1104      | <b>स</b> ० 1118   |     | . " 1120 |     |
| गुणचन्द्र सि॰ 476                                            |                | 443 | 281-90 | 294 | 296 | 297 | 1 481       | 476     | 205          | म॰ म॰ नय- 202 | े मोतिरेव ५६५                        | 342                           | 285            | 18 | 336    | 444     | 453          | 57.1      | 457               | 293 | 295      | 000 |
|                                                              | देव (म० म०)    |     |        |     |     |     | दामनन्दि भै | भूव     | भान्कीति सि० | 49            | बाल चन्द्रदेव                        | अध्याहिम                      | प्रभाचन्द्रदेव |    | माधनदि | भट्टारक | पद्मनिन्ददेव | मंत्रवादि | मेमिष्ट्र पंग्देव | `   |          |     |
| 69                                                           |                |     |        |     |     |     | 29          |         | 11           |               | . 22                                 |                               | 73             |    | 74     |         | 75           |           | 26                |     |          |     |

z

| 90<br>90   | ह्यास्यत्द्र भै०          |             | 526 | ī         | म् व्य |
|------------|---------------------------|-------------|-----|-----------|--------|
|            | o<br>No                   | 14 540      |     |           |        |
| 0%         | बादिराज                   | •           | 572 | क्ष० 1122 | ١      |
| 3 8        | मिल्लिक मलवारि            | 144         | =   | 2         | l      |
| 2 2        | क्रियास्ययोगीस्य          | ١           | 2   | ť         | 1      |
| <u> </u>   | M. III. I M. IAI I. I M.  |             |     | *         | 1      |
| 92         | कादिराजदेव                | भाषाल       | :   |           | 1      |
| ,          |                           | योगीज       |     |           | 1      |
| 63         | <u>बागिन्तरिंसगपिष्ठत</u> |             | £   | ī         | 1      |
| 2 2        | ग्रजमातिम् सम्बंधिकत      | जिस्त "     | 2   | ŧ         | 1      |
| <b>.</b> . | Stunes do Ra              | :<br>:      | 539 | 1136      | `      |
| 2          | 1                         | : !         |     |           | 1      |
|            | म् म म व राज्यी क         | er<br>9     |     |           |        |
| 96         | अभयनन्दि                  | ١           | 480 | बर 1170   | į      |
| 5          | a calific                 | 1           | =   | •         | 1      |
| . 8        | गणचन्द्र                  | 1           |     | 2         | 1      |
| ? \$       | भानकीसि                   | माष्मिनिद   | (3) | 1170      | 1      |
| ;          | ,                         | मि० च०      |     |           |        |
| 90         | माघनस्दि                  | भानुकीिंत   | =   | 2         | 1      |
|            | भट्टारक                   |             |     |           |        |
| 101        | चन्द्रप्रभदेव             | नयकीरित देव | 348 | अ॰ 1196   | i      |
| !          |                           | म् म        |     |           |        |

| विशेष विवरण | ı                                       | I                                   | ĺ              | ļ                      | ——<br>होयसलराय राजगर। सम्भवतः मे की तम क्राक्त्यकः र | ्राचित्रका उत्तेष क्षाता के एक क्लोक में आया है।<br>मिल देश । इंगिलेस्बर्स बलि। | a                    | मू० दे० पु∙। समाधिमरण। |                         | एक शिष्य ने मंगायि बसदि निर्माण कराई । | निषदा ।                        |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| शक संबत्    | <b>ब</b> ॰ 1197                         | à                                   | 1200           | =                      | 1205                                                 | अ॰ "                                                                            | , чо 1233            | ज्ञ 1238               | স্ত 1239                | अ० 1247<br>"                           | अ॰ 1320 निषदा।                 |
| लेख क       | 345                                     | 346                                 | 476            | 2                      | 451                                                  | 557                                                                             | 353                  | 375                    | 482                     | 472                                    |                                |
| गुर-नाम     | *************************************** | 1                                   | उदय च न्द्रदेव | म० म०<br>चन्द्रप्रभदेव |                                                      | सि० च०<br>बालचन्द्रदेव नेमिचन्द्र पं० देव                                       | İ                    | त्रीवद्यदेव            | İ                       | ৰে) —                                  | मल्लिषेणदेव लक्ष्मीसेन भट्टारक |
| ग्राचाय-नाम | चन्द्रकीसि                              | भट्टार्क<br>प्रभाचन्द्र<br>भट्टार्क | मुनिचन्द्रदेव  | पद्यनन्दिदेव           | कुमुदचन्द्र<br>माघनन्दि                              | सि० च०<br>बालचन्द्रदेव ने                                                       | अभिनव<br>पण्डिताचायं | पद्मनन्दिदेव           | चारुकाति प्॰<br>आचार्यं | " (अभिनव) —                            | मल्लिषेणदेव                    |
| क्रमास      | 102                                     | 103                                 | 104            | 105                    | 106                                                  | 108                                                                             | 109                  | 110                    | 111                     | 412                                    | 413                            |

| एक शिष्य ने बन्दना की। | निषद्या ।     | 1                | निषद्या ।          | भूमिदान।    | इनकी शिष्या देवराय महाराय की रानी भीमादेवी ने मूर्ति प्रतिष्ठा | कराष्ट्र।<br> | इनके समक्ष दण्डनायक इरुगप ने बेलगोल प्राम का दान किया। | संघ सहित बन्दना को आये। |             | 1                   |      | 1         | चरणिचित्त ।              | ļ               | याता ।                       | इनके समक्ष मैसूर-नरेश ने मन्दिर की भूमि ऋणमुक्त कराई। | स्वगंबास । |
|------------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|------|-----------|--------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
|                        |               | •                | =                  | 1331        | अ॰ 1330<br>!:                                                  | ž.            | 1344                                                   | म॰ 1360                 |             | 1371                |      | अ० 1420   | अ॰ 1520                  | <b>अ</b> ० 1531 | वि <b>॰</b> संवत्<br>1558    | 1556                                                  | 1565       |
| 377                    | 378           | 382              | 379                | 361         | 467                                                            | 423           | 357                                                    | 354                     |             | t 363               |      | 545       | 387                      | 365             | 304                          | 352                                                   | 497        |
| ١                      | 1             | 1                | शास्तिकीर्ति देव   | l           | 1                                                              |               | पण्डितायंमुनि                                          | 1                       |             | नारकीर्तिषं देव 363 |      | 1         |                          | l               | अभयषन्द्रभट्टारक             | ļ.                                                    | 1          |
| सोमसेनदेव              | मुबनकीत्तिदेव | सिंहमन्दिवाचार्य | हेमचन्द्रकीर्तिदेव | चन्द्रकीरित | पण्डिताचार्यं व                                                | पण्डितदेव     | श्रंतम्नि                                              | जिन्तेन भट्टारक         | (पट्टाचायं) | to                  | is a | पण्डितदेव | <b>चा</b> हकीर्तिभट्टारक | प्रिडतदेव       | ब्रह्मः धर्मेशिच<br>"गुगसागर | मारुकीरित्यं ० देव                                    | 11         |
| 114                    | 115           | 116              | 117                | 118         | 119                                                            |               | 120                                                    | 121                     |             | 122                 |      | 123       | 124                      | 125             | 126<br>127                   | 128                                                   |            |

| विदोष विवरण    | बलात्कार गण। इनके उपदेश से वघेरवालों ने <b>चौबोसतीर्षकर</b><br>पतिमा पतिस्ति सम्पर् | नारमा नाराण्टल करा <b>इ ।</b><br>इनके साथ तीय-याता । | इनके साथ वष्रेयालों ने तीर्थयाता की। | देसी गण । एक मास के अनक्षन से सल्लेखना । |                  |              | मू० दे० पु०। मैसूर-नरेश क्रष्णराज की बोर से सनदें प्राप्त कीं। | मू० दे० पुरु । इनके मनोरष से जिम्बल्यापना की गई। |     |      |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|-----|
| लेख क शक संबत् | 1570                                                                                | 1602                                                 | वि॰ सं॰                              |                                          |                  |              | 1732                                                           |                                                  | 2   | 1780 | 2   |
| ল্ল ক          | 422                                                                                 | 421                                                  | 384                                  | 252                                      |                  |              | (3)                                                            | (?)<br>494                                       | 495 | 490  | 493 |
| गुरु-नाम       | चारकीरि                                                                             |                                                      | राजकीर्ति के<br>ग्रिस्य नस्मीयेन     | मारुकीरित                                | <br>अजितकीरि<br> | शान्तिकीर्ति | Ī                                                              | चारुकीर्मि गुरु (?)<br>494                       |     |      |     |
| माचायं-माम     | वर्मे च न्द्र                                                                       | श्रुतसागर वर्णी                                      | इन्द्र मूषण                          | अजितकीति                                 |                  | •            | चारुकीर्ति पं०<br><b>आ</b> चार्यं                              | सन्मतिसागरवर्णी                                  |     |      |     |
| कमांक          | 129                                                                                 | 130                                                  | 131                                  | 132                                      |                  |              | 133                                                            | 134                                              |     |      |     |

### शिलालेखों में राज-वंश और समय

श्रवणबेल्गोल में और इसके परिवेश में पाये जाने वाले शिलालेख कर्नाटक प्रदेश के इतिहास के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यह निम्नलिखित सूची से स्पष्ट होगा। इसमें उन प्रमुख राजाओं, सेनापितयों और राजपुरुषों के नाम दिये हैं जिनका उल्लेख सम्बन्धित ऋगांकों के शिलालेखों में है।

शिलालेखों का पाठ और विषय 'एपिग्राफिया कर्नाटिका' के नये संस्करण के आधार पर दिया है।

| शासक               | सन्               | शिलाले <b>ख क्रमांक</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|                    | राष्ट्रकूट-बंश    |                         |
| कस्बय्य            | क्षाठवीं शताब्दी  | 38                      |
| इन्द्र-चतुर्य      | 982               | 163                     |
|                    | गंग वंश           |                         |
| सत्यवाक्य पेरमानडि | 884               | 544                     |
| राजमल्ल द्वितीय    | दसवीं शताब्दी     | 171                     |
| एड़ेगंग द्वितीय    | दसवीं शताब्दी     | 186                     |
| मारसिंह द्वितीय    | दसवीं शताब्दी     | 64                      |
| -                  | दसवीं शताब्दी     | 40, 150, 272,           |
|                    |                   | 273, 276, 388           |
|                    | कत्याण के बालुक्य |                         |
| विक्रमादित्व ष्ट   | 1079              | 563                     |

| शासक                | सन्          | शिलालेख ऋगांक         |
|---------------------|--------------|-----------------------|
| "                   | 1094         | 568                   |
| 7)                  | _            | 532                   |
|                     | होयसल वंश    |                       |
| विष्णुवर्धन         | 1113         | 155                   |
| •                   | 1115         | 156                   |
|                     | 1118         | 82                    |
|                     | 1119         | 547                   |
|                     | 1123         | 162                   |
|                     | 1124         | 569                   |
|                     | 1131         | 176                   |
|                     | 1138         | 552                   |
|                     | 1139         | 174                   |
|                     | 1145         | 173                   |
|                     |              | 69, 161, 355, 502,    |
|                     |              | 518, 538, 558, 561    |
| नरसिंह प्रथम        | 1159         | 476, 481              |
| ,,                  | 1163         | 71                    |
| "                   |              | 275, 278              |
| बल्लाल द्वितीय      | 1173         | 565                   |
| 33                  | 1181         | 362, 444, 571         |
| "                   | 1195         | 457                   |
| "                   |              | 342, 455, 564         |
| नारसिंह देव द्वितीय | 1231         | 286                   |
| 11                  | 1273         | 348                   |
|                     | 1117         | 170                   |
| -                   | 1120         | 136, 158              |
|                     | 1122         | 157                   |
|                     | 1123         | 135                   |
|                     | 1139         | 175                   |
|                     | 1176         | 73                    |
| 1:                  | 2वीं शताब्दी | 80, 84, 149, 154, 160 |

| शासक                | सन्                 | शिलाले <b>ल कमांक</b>  |  |
|---------------------|---------------------|------------------------|--|
|                     |                     | 179, 274, 277, 322,    |  |
|                     |                     | 359, 371-73, 453, 477, |  |
|                     |                     | 503, 504, 531, 550     |  |
|                     | 13वीं शताब्दी       | 455, 526, 528, 573     |  |
|                     | विजयनगर             |                        |  |
| बुक्कराय प्रथम      | 1368                | 475                    |  |
| हरिहर द्वितीय       | 1404                | 446                    |  |
| देवराय प्रथम        | 1422                | 357                    |  |
| देवराय द्वितीय      | 1446                | 445, 447               |  |
|                     | 15वीं शताब्दी       | 467                    |  |
|                     | मैसूर के ओडेयर      |                        |  |
| चामराज सप्तम        | 1634                | 352, 485               |  |
| दोडुदेवराज          | 1672                | 551                    |  |
| चिक्क देवराज        |                     | 501                    |  |
| दोडु कृष्णराज प्रथम | 1723                | 351                    |  |
| कृष्णराज तृतीय      | 1827                | 324                    |  |
|                     | चङ्गल्ब             |                        |  |
| चङ्गाल्व महादेव     | 1509                | 329                    |  |
|                     | नुग्गेह <b>ल्लि</b> |                        |  |
| तिरुमल-नायक         | 16वीं शताब्दी       | 556                    |  |
|                     | कदस्ब बंश           |                        |  |
| कदम्ब               | 9वीं शताब्दी        | 206                    |  |
|                     | नोसम्ब व पत्सववंश   |                        |  |
| नोलम्ब              | 11वीं शताब्दी       | 388                    |  |
| शंकर कामक (पल्लव    |                     | 256, 257               |  |

| गासक         | सन्           | शिलालेख कर्माक |
|--------------|---------------|----------------|
|              | चोलवंश        |                |
| चोल पेमंडि   | 10वीं शताब्दी | 524            |
| नरसिंह वर्मा | 12वीं भताव्दी | 342, 355, 547  |
|              | निडुगल बंश    |                |
| इसंगोल       | 1177          | 73             |
| ,,           | 1169          | 481            |

इनके अतिरिक्त सैकड़ों ऐसे भी शिलालेख हैं जिनमें उपर्युक्त वंशों के साथ-साथ अन्यान्य अनेक राजवंशों के राजाओं, मंत्रियों, सेनापितयों आदि के नामों का स्पष्ट उल्लेख है। विस्तार-भय से उनके नाम यहाँ पर देना संभव नहीं हैं, अतः निम्नलिखित सूची में उनका काल तथा शिलालेख ऋमांक मात्र का दिया जा रहा है—

| समय           | शिलालेख कमां <del>क</del>                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 6वीं शताब्दी  | 1                                                          |
| 7वीं शताब्दी  | 2, 13-15, 20-37, 85-87, 90, 91, 94,98, 99, 103,            |
|               | 104, 108, 110-14, 116-24, 126, 129, 130, 132-34, 219       |
| 8वीं शताब्दी  | 6-11, 16-17, 39, 41, 53, 83, 88-89, 92-93, 95-96, 271      |
| 9वीं शताब्दी  | 12, 60, 67, 68, 102, 140, 192, 223, 250                    |
| 10वीं शताब्दी | 3-5, 18, 19, 42-45, 48, 52, 63, 78, 100, 105, 106,         |
|               | 115, 125, 137-139, 142, 145, 159, 165, 166, 168,           |
|               | 178, 180, 187, 188, 190, 191, 196, 199, 200, 214,          |
|               | 220-22, 224-234, 238, 239, 241-47, 249, 255, 425, 433, 434 |
| 11वीं शताब्दी | 46, 47, 49-51, 56-59, 61, 65, 66, 97, 107, 109, 127,       |
|               | 128, 131, 141, 143, 144, 146, 147, 151-53, 164,            |
|               | 193-95, 197, 198, 201, 203, 213, 215, 235-37, 240,         |
| _             | 248, 251, 258, 426, 430, 431, 520, 521, 560                |
| 12वीं शताब्दी | 54, 55, 62, 70, 77, 79, 81, 148, 167, 177, 181-84,         |

| समय           | ज्ञिलालेख कमांक                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
|               | 189, 202, 204, 205, 207, 208-12, 216-18, 260, 279-  |
|               | 81, 287-90, 293-98, 301, 336-40, 343, 344, 356,     |
|               | 374, 389, 432, 443, 460, 469, 484, 523, 533, 534,   |
|               | 548, 549, 559, 562, 566, 567, 572                   |
| 13वीं शताब्दी | 101, 185, 254, 259, 261-70, 285, 299, 300, 345-47,  |
|               | 358, 375, 419, 420, 435, 440, 441, 456, 458, 459,   |
|               | 478-80, 483, 505, 517, 522, 535-36, 539, 554-55,    |
|               | 557, 570                                            |
| 14वीं शताब्दी | 72, 169, 253, 353, 360, 377-380, 382, 449, 470,     |
|               | 472, 482, 499, 500, 506, 523, 537, 541, 546         |
| 15वीं शताब्दी | 282-84, 291, 292, 303, 304, 330-34, 354, 363, 364,  |
|               | 381, 383, 438, 450, 473, 474, 543, 545              |
| 16वीं शताब्दी | 302, 305, 323, 325-28, 376, 387, 471, 519, 527, 553 |
| 17वीं शताब्दी | 74-76, 306, 365, 370, 384-86, 390, 394-98, 400,     |
| 4             | 407-18, 421-24, 427-29, 437, 439, 442, 451, 452,    |
|               | 497, 498, 507-16, 525, 540, 542, 551                |
| 18वीं शताब्दी | 307-21, 341, 350, 366-69, 391-93, 401, 404, 405,    |
|               | 448, 454                                            |
| 19वी शताब्दी  | 252, 335, 402, 403, 461-66, 486-96, 530             |

### शिलालेखों में महिलाएँ

जैन धर्म और सस्कृति का प्रभाव जीवन में कितना गहरा और ब्यापक था इसका प्रमाण उन महिलाओं की नामाविल प्रस्तुत करती है जिनका उल्लेख श्रवणबेल्गोल के जिलालेखों में आया है। यह सूची अकारादि कम से बनाई गई है। विशिष्ट नामों का परिचय-संकेत है। साथ में उन शिलालेखों का संदर्भ भी जिनमें प्रत्येक नाम आया है। लेख संदर्भ 'एपिग्राफिया कर्नाटिका' के नये संस्करण के आधार पर है।

### महिलाएँ

अक्कव्वे : चन्द्रमौति मंत्री की माता 444 अत्तिमञ्जरित, अत्तिमब्बे 82, 444, 532

आचलदेवी, आचले, आचाम्बा, आचियक्क : चन्द्रमीलि मंत्री की भार्या 362, 444,

571

आचलदेवी : हेम्माडिदेव की भागी 444 आचाम्बिके : अरसादित्य की भागी 322

एवब्बे 532

एचलदेवी 342, 444

एचलदेवी 444, 476, 481, 557, 569, 571 कामलदेवी: नाग्देव मंत्री की आर्था 73, 457

केलियदेवी, केलेयब्बरिस : विनयादित्य होयसल नरेश की रानी 444, 476, 481,

571

गंगायी 408

गुज्जवे 356

गुजमतियब्बे 129

गौरबोकस्ति 374

बन्दले, चन्दाम्बिके, चन्दक्वे · नागदेव की भार्या 73, 457

चान्दिकच्चे 176

चागसदेवी: नारसिंह प्रथम होयसल नरेश की रानी 481

बागवे हेग्गडिल 356 बामण्डकादेवी (?)

चेन्दरवे 444

चेलिनीरानी 160

जनकणब्बे, जनकमब्बे : गड्.गराज की भावज 135, 503-4

जानिक : मंगप सेनापति की भार्या, इरुगप की माता 357

जोगटके, जोगाम्बा: बम्मदेव की भार्या 136, 457 वेसति, देसवति, देसियक्क, देवसति 155, 158

धनायी 384

नागले : बूचण मंत्री की माता 155, 158

नागियक्क : बलदेव के पुत्र नागदेव की भार्या 174, 175 प्रसन्देवी, प्रसावती : हल्ल की भार्या 476, 565

पोचलदेवी पोचाम्बिका, पोचिकब्बे, पोचब्बे : गंगराज की माता 80, 82, 84,

136, 342, 355, 532, 547

बागण्णम्बे 535, 260

बोकबे हेग्गडिति 356

भारतियक्क 476

भीमादेवी, रानी 538

मरुदेवी 356

माकणब्बे: गंगराज की मातामह 82, 136, 154, 342, 355, 547

माचिकब्बे: पोयसल सेट्टि की माता 170

माजिकको : शान्तलदेवी की माता 162, 173, 176

रक्मजीदेवी: कृष्ण की रानी 162

लक्कले, लक्कब्बे, लक्किबेबि, लक्ष्मीवेबी: गंगराज की भार्या 82, 154, 158, 160

लक्ष्मादेवी, लक्ष्मीदेवी: विष्णुवर्धन की रानी 444, 476, 481, 571

लोकाम्बिका: हुल्ल की माता 71, 476, 481, 565

वासन्तिकावेबी 444, 457, 476

शान्तलवेवी: बूचिराज की मार्या 373 शान्तला, शान्तलवेबी: विष्णुवर्धन की रानी, 161, 162, 173, 176

शान्तिकव्ये: नेमि सेट्टिकी माता 170 विद्यावेथी: सिंगियय्य की भार्या 176

### शिलालेखों में वर्णित उपाधियाँ

श्रवणबेल्गोल के सन्दर्म में जैन धर्म और संस्कृति के जिस प्रभाव की चर्चा आचार्यों, मुनियों और श्रावकों के संयमित और आदर्शोन्मुख जीवन के प्रसंगों में की गयी है, उस सस्कृति ने गृहस्थ राजपुरुषों को उनके लौकिक कर्तव्य के प्रति भी सदा सचेत रखा है। शिलालेखों में उन शूरवीरों के पराक्रम का उल्लेख उनकी उपाधियों में प्रतिबिम्बित है। एक-एक रण-बांकुरे को अनेक उपाधियों से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर कुछ प्रमुख उपाधियों का ही उल्लेख करना सम्भव हो पाया है। ये उपाधियों अपने अर्थ को स्वयं स्पष्ट करती हैं।

शिलालेखों के क्रमांक 'एपिश्राफिया कर्नाटिका' के नये संस्करण के अनुसार हैं। सन्दर्भ की सुविधा के लिए उपाधियाँ अकारादि क्रम से दी गयी हैं।

| उपाधियाँ              | लेख कमांक                      |
|-----------------------|--------------------------------|
| अप्रतिमवीर            | 434 (जैन शिलालेख-संग्रह भाग 1) |
| अरिराय विभाड          | 475                            |
| अहित-मा <b>तं</b> ण्ड | 64                             |
| उदय-विद्याघर          | 172                            |
| कदन-कर्कश             | 64                             |
| कलिगलोलगण्ड           | 163                            |
| काडुवट्टि             | 64 पल्लब नरेशों की उपाधि       |
| कीर्तिना रायण         | 163                            |
| गङ्गकन्दर्प           | 64                             |
| गङ्गाङ्गेय            | 163                            |
| गङ्गच्डामणि           | 64                             |
| गङ्गमण्डलिक           | 64                             |

| उपाधियां               | लेख क्रमांक                      |
|------------------------|----------------------------------|
| गङ्गरसिंग              |                                  |
| गङ्गरोलगण्ड            | 64                               |
| गङ्गवज्र               | 64, 171                          |
| गङ्ग <b>िवद्या</b> धर  | 64                               |
| गडगलाभरण               | 163                              |
| गण्डमार्तण्ड           | 64                               |
| गण्डराभरण              | 176                              |
| गिरिदुर्गमल्ल          | 444                              |
| गुत्तियगङ्ग            | 64                               |
| चगभक्षण चऋवती          | 308                              |
| चतुस्समयसमुद्धरण       | 176                              |
| चलदग्गलि               | 163                              |
| चलदङ्कार               | 163                              |
| चलदङ्कराव              | 518                              |
| <b>चलदुत्तरङ्ग</b>     | 64                               |
| चालुक्याभरण            | 532, 568                         |
| जगदेकवीर               | 64, 388                          |
| देशकुलकणि              | 421                              |
| द्रोहघरट्ट             | 82, 136, 342, 355, 532, 538, 547 |
| नुडिदन्ते गण्ड         | 64, 136                          |
| नोलम्बकुलान्तक         | 48, 64                           |
| पट्टणसामि              | 457, 547, 557                    |
| प्रचण्डदण्डनायक        | 175, 176                         |
| प्रताप-चऋवति           | 342, 348, 455, 457               |
| बडवरबण्ट               | 234, 257                         |
| बिरुद्दरवारि मुखतिलक   | 82, 135, 136, 156, 176, 547      |
| बीररबीर                | 163                              |
| भव्यचूडामणि            | 481                              |
| भोषेगे तप्पुव रायरगण्ड | 475                              |
| मुजबलबी रगङ्ग          | 481, 518, 565, 571               |
| मण्डलिक-ज्ञिनेभ        | 64                               |
| महाप्रचण्ड-दण्डनायक    | 135, 136, 156, 174, 504, 532     |

| उपाधियाँ              | लेख क्रमांक                            |
|-----------------------|----------------------------------------|
| महासामन्ताधिपति       | 135, 136, 156, 532                     |
| माणिक्य भण्डारि       | 58, 71                                 |
| भावन गन्धहस्ति        | 165                                    |
| यदुतिलक               | 569                                    |
| रट्टकन्दर्प           | 163                                    |
| रणरङ्गभीम             | 571                                    |
| रणरङ्गसिंग            | 388                                    |
| राजमातंण्ड            | 163                                    |
| रायपात्र-चूडामणि      | 470                                    |
| बडुब्यवहारि           | 356, 377                               |
| वनगजमल्ल              | 64                                     |
| वसुधैकबान्धव          | 526                                    |
| वीरगङ्ग               | 82, 154, 162, 176, 342, 355, 444, 457, |
|                       | 476, 502, 547, 569                     |
| शनिवारमिद्धि          | 444, 571                               |
| श्रीकरणद हेग्गडे      | 71                                     |
| श्रीपृथ्वी वल्लभ      | 272                                    |
| षड्दर्शनस्थापनाचार्य  | 352                                    |
| षड्धर्मचक्रेश्वर      | 485                                    |
| संग्राम जत्तलट्ट      | 156, 176, 532                          |
| सत्याश्रयकुलतिलक      | 532, 568                               |
| समिषगतपञ्चमहाशब्द     | 135, 136, 156, 162, 342, 353, 374, 444 |
|                       | 457, 476, 532, 568, 571                |
| हिरिय दण्डनायक        | 518, 538                               |
| हिरिय भण्डारि         | 275, 342, 481                          |
| हिरिय माणिक्य भण्डारि | 455                                    |

### शिलालेखों में शिल्पी और सहायक

पौन सौ से अधिक शिलानेस बिना शिल्पियों के नाम के है, फिर भी कम से कम 12 शिल्पियों और सहायकों के नाम उपलब्ध हैं। प्रत्येक नाम के आगे शिलानेल का कमाक 'एपियाफिया कर्नाटिका' के नये संस्करण के आधार पर दिया गया है। नाम अकारादि कम से हैं:

| <b>बिल्पी और सहायक</b>            | शिलालेख ऋपांक                      |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| कंखरी (वादित्र)                   | 432                                |
| कन्दात्रार (सिपाही)               | 324                                |
| कम्मट (टकसाल का व्यक्ति)          | 294                                |
| चेन्नण, चेन्नण्ण—(मंद्धिर-शिल्पी) | 516, 507, 512, 513, 515, 540       |
| दागोदानि (जीणोंद्वारक)            | (मा. च. ग्र. मा. से प्रकाशित शिला. |
| ,                                 | सं. भाग: 1, शिला. क. 434)          |
| दासोज (मूर्तिकार)                 | 173                                |
| देवण (कारीगर)                     | 336                                |
| नागवर्म (मूर्तिकार)               | 194                                |
| बैरोज (मूर्तिकार)                 | 539                                |
| श्रीधरकोज (मूर्तिकार)             | 204                                |

S. J. Y.

### परिशिष्ट 8

### शिलालेखों में वर्णित धर्मार्थ करों के नाम

पिछले तेरह सौ वर्षों मे श्रवणबेल्गोल की तीर्यरक्षा, जीर्णोद्वार, पूजा अर्जना, मुनियों के आहार-दान, प्रहरियों और कर्मचारियों के वेतन तथा स्थान की सुव्यवस्था के लिए जी कर राज्य ने या तीर्थ-व्यवस्थापकों ने लगाये, शिलालेखों में उनमें से कतिपय करों के नाम निम्नलिखित सूची मे अकारादि क्रम में दिसे गये हैं। लेखों के कमांक 'शिलालेख संग्रह भा. 1', मा. च. ग्रन्थमाला के अनुसार हैं।

| कर का नाम      | द्यालालेख-क्रमांक | कर का नाम      | शिलाले <b>ख-कमांक</b> |
|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| अन्याय         | 128               | नामकाणिके      | 4 <b>34</b>           |
| अभ्यागते       | 137               | न्याय          | 128                   |
| आलेपोम्मु      | 434               | पट्टदेसायिरु   | 434                   |
| <b>आलेसुंक</b> | 434               | पाशवार         | 434                   |
| कटकसेसे        | 137               | पुरवर्ग        | 434                   |
| कब्बिणदपोम     | मु 434            | बसदि           | 137                   |
| काडारम्भ       | 353               | बेंडिगे        | 434                   |
| कालबाहिगे      | 434               | मनरवत          | 137                   |
| स्राण          | 137               | मनेदेरे        | 138                   |
| गाडदेरे        | 138               | मल <b>ब्रय</b> | 128, 137              |
| गुरुकाणिके     | 434               | येरकाणिके      | 434                   |
| जातिकृट        | 434               | हत्तिपोम्मु    | 434                   |
| जातिमणिय       | 434               | हुल्लुहण       | 434                   |
| तिष्पेसुंक     | 138               | - <b>-</b>     |                       |